Puhlished by

K. Mittra.

at The Indian Press, Ltd.,

Allahabad.



माननीय सर ज्वालाप्रमाद श्रीवास्तव केटो॰, एम॰ एस-सी॰, ए॰ एम॰ एस॰ टी॰ ऐन्यूकेणन मिनिस्टर, यृ० पी॰

#### कला और विज्ञान के उदार संरक्षक तथा

उत्तर-भारत में च्यापार के सर्वात्कृष्ट नेता युवकों के लिए आत्मोंन्नति और सच्ची देशभक्ति के स्त्रादर्श

### श्रीमान् सर ज्वालाप्रसाद् श्रीवास्तव

के-टी॰, एम॰ एस-सी॰, संयुक्त-प्रान्त के शिक्षा-सचिव के कर-कमलों में

यह् ग्रन्थ

श्रीनारायण चतुर्वेदी

द्वारा

सादर समर्पित है।

### भूमिका

ए उ जी० वैल्स इस समय संसार के प्रमुख लेखकों में हैं । वे वहुक्त और विचारशील लेखक हैं । उनकी गणना उन लेखकों में हैं जो संसार के विचार-चेत्र और साहित्य में अपना प्रभाव स्थायी रूप से छोड़ जाते हैं । उनमें कवि-सुलभकल्पना और आधुनिक विज्ञान तथा शास्त्रों के ज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण हैं । उनके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों से वहुत लोग सहमत नहीं हैं । उनके इतिहास की भी कुछ विद्वानों ने कड़ी समालोचना की हैं । फिर भी उनका लिखा हुआ संसार का इतिहास अपने ढङ्ग का निराला ही हैं । इस इतिहास का नाम है— An Outline History of the World अर्थात् संसार के इतिहास की रूप-रेखा । वह इतिहास वहुत यड़ा हैं । सर्वसाधारण के लिए उन्होंने उसका एक संक्षित संस्करण प्रकाशित किया है जिसका नाम A Short History of the World हैं । प्रस्तुत पुस्तक उसी संचित इतिहास का अनुवाद हैं ।

श्राचाद का काम बहुत किन है। इस पुस्तक में बहुत-सा श्रंश वैज्ञानिक है। श्रीयुत बैल्स की भाषा में श्रद्भुत चमत्कार हैं। िकंतु उस चमत्कार के कारण उसके मूल के सौन्दर्य को श्रनुवाद में लाना सरल नहीं है। िहन्दी में बैज्ञानिक शब्दों का चलन इतना कम है िक कभी कभी तो उनके प्रयोग करने का साहस नहीं होता क्योंकि वे श्रापरिचित-से मालूम पड़ते हैं। श्रनुवाद में खिचड़ी भाषा के प्रयोग से भाषा के सौध्व के नष्ट होने की श्राशंका थी। इसलिए जहाँ तक हो सका है विशुद्ध हिन्दी का ही प्रयोग किया गया है। श्रनुवादकों का विश्वास है िक हिन्दी का भविष्य जम भाषा पर निर्भर है जो उसे संस्कृत से निकली हुई श्रन्य भारतीय श्रार्थ गुजराती श्रीर मराठी—से निकटतर लाती हैं। इसलिए श्रनुवादकों (श्ररवी) श्रीर विदेशी श्रार्थ भाषा (फ़ारसी) के शब्दों का व्यवहा किया। हिन्दुस्तानी भाषा में वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखने का प्रयोग श्रभी हिन्दुस्तानी ऐकेडमी के प्रकाशित ग्रन्थों की हैं। श्रतएय जब तक 'हिन्दुस्तानी हैं जितनी श्रन्थ साधारण ग्रन्थों की हैं। श्रतएय जब तक 'हिन्दुस्तानी' भाषा

लिखना सम्भव है तब तक हमें प्रचलित संस्कृत-प्रधान हिन्दी की है

हिंदी की वहिन उर्दू में भी इसी प्रकार का मौलिक भाषात्रों (अरबी-फ़ारसी) की श्रोर भुकाव प्रत्यच दीख पड़ रहा है।

हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है कि इस अनुवाद में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं। जहाँ तहाँ मूल की अँगरेज़ियत की गन्ध अनुवाद में भी आगई है। इसका कारण यह है कि हमने केवल भावानुवाद की चेप्टा न करके जहाँ तक हो सका है मूल को अनुसरण करने ज़ा उचांग किया है। यदि हमने किसी उपन्यास का अनुवाद किया होता तो अवश्य ही उसकी भाषा में अँगरेज़ियत की इतनी गन्ध न होती जितनी इस पुस्तक में है। कुछ लोगों को शायद भाषा भी कुछ क्लिप्ट मालूम पड़ेगी। किन्तु इसका कारण यह है कि पुस्तक का विषय ही गहन है। हम ऐसे साधारण विद्यार्थियों के लिए उस गहन विषय का साधारण शब्दों में व्यक्त करना अमम्भव-सा है। फिर भी, हम स्वीकार करते हैं कि अनुवाद इससे अन्त्रा हो। सकता था। किन्तु दोनों अनुवादक समय के भित्नुक हैं। एक को सरकारी काम से बहुत कम अवकाश मिलता है और दूसरे को वकालत के मंभटों से छुटकारा नहीं होता। हमारा विश्वास है कि हिन्दी में संसार के एक इस प्रकार के इतिहास की बड़ी आवरयकता थी। हिन्दी-साहित्य की सेवा के भाव से प्रेरित होकर ही हमने इसे कार्य को हाथ में लिया है। इससे हमें आर्थिक लाभ नहीं है। यदि हिन्दी-भाषी गुण-प्राहक लोग इस पुस्तक का आदर करेंगे और हमारी इस सेवा को किसी काम की समभरेंगे तो हमारा सारा परिश्रम मक्त हो जायगा।

उन पाठकों से जो श्रॅगरेज़ी से श्रनजान हैं, हमारा एक विशेष निवेदन है। वे इस वात का प्यान रक्खें कि श्रीयुत वैल्स ने यह पुस्तक एक पाश्चात्य देशवासी के हिण्टकोण ने लिखी है। उनका शान पूर्वी देशों श्रीर सम्यताश्रों के बारे में उतना गहरा नहीं है जितना पाश्चात्य सन्यताश्रों के विषय में है। उन्होंने भारत की सम्यता, दर्शनशास्त्र या प्राचीन इतिहास का उतना मनत नहीं किया जितना इन विषयों के विशेषक करते हैं। उनकी भारत या श्रन्य पूर्वी देशों-सम्यन्धी सम्मतियाँ सदा शाह्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए यूनान के विचार-स्वातन्त्र्य का क्रम तो उन्होंने वहुत ठीक दिखलाया है किन्यु भारत के विचार-धारा की रूप-रेखा वे नहीं दे सके। इससे पाठकों को यह भ्रम हो नकता है कि स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने का क्रम केवल यूनान में ही श्रारम्भ एया, श्रयवा परमान्मा के सम्बन्ध की गवेषगणाएँ यहुदियों ने ही सर्वप्रथम कीं। इस विचार में इसने श्रीक कहने की श्रावश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि इस पुस्तक में उपनिपदों की संन्यान पीता समायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं श्राया। इसी प्रकार गर्यनियों की संन्यान गीता समायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं श्राया। इसी प्रकार गर्यनियों की संन्यान गीता समायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं श्राया। इसी प्रकार गर्यनियों की संन्यान गीता समायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं श्राया। इसी प्रकार गर्यनियों की संन्यान गीता समायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं श्राया। इसी प्रकार गर्यनियों की संन्यान गीता समायण श्रादि का कहीं नाम भी नहीं श्राया। इसी प्रकार गर्यनियों की संन्यान गीता समायण श्रादि का कहीं मालूस पड़ विहास कोई पूर्वी विद्वान

लिखता तो मानव-जाति के त्रात्मिक, मानसिक त्रौर भौतिक विकास में जो कार्य पूर्वीय देशवालों ने किया है उसका त्रधिक उपयुक्त वर्णन होता।

इस इतिहास का एक ही महत्व है। वह यह कि इसमें संसार के इतिह स को इकाई मानकर उसका अध्ययन किया गया है। भिन्न-भिन्न देशों का इतिहास अलग अलग प़ड़ने से उन देशों का उपयुक्त स्थान और महत्त्व नहीं मालूम पड़ता। सारे संसार का इतिहास एक साथ पड़ने से दिष्टिकीण विशद हो जाता है और प्रान्तीयता के भावों की बुराइयाँ बहुत कम हो जाती हैं। लेखक ने इसमें बहुत-कुछ सफलता प्राप्त की है। किन्तु यह उसका रोष नहीं है कि वह भावों विचारों और संस्कारों में पाश्चात्य है। अतएव इस इतिहास में पाश्चात्य दृष्टिकीण का होना अनिवार्य है। यदि पाठक इस वात का ध्यान रखेंगे और अीयुत वैल्स के प्रतिवादित विचारों को सोच-समभ कर स्वीकार करेंगे तो उन्हें बहुत जाभ होगा।

श्रन्त में हम इंडियन प्रेस के स्वामी श्रीयुत हरिकेशव घोष श्रीर उनके भाई श्री हरिप्रसन्न घोप के प्रति श्रपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके श्रदम्य उत्साह साहस श्रीर सहयोग के विना इस पुस्तक का इतने सुन्दर रूप में निकलना श्रसम्मव था।

श्रीनारायण चतुर्वेदी

| • |   |            |
|---|---|------------|
|   | • |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   | <b>'</b> . |
|   |   |            |
|   |   |            |
|   |   |            |

# विषय-सूची

| प्रध्याय  | विपय                               |             |       |       | δã             |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------|-------|----------------|
| 8         | श्राकाशान्तर्गत पृथ्वी .           | ••          | •••   |       | ş              |
| ą         | कालान्तर्गत पृथ्वी .               |             | •••   |       | પુ             |
| Ą         | प्रारा का प्रादुर्भाव .            | . •         | •••   |       | ११             |
| ४         | मत्स्य-कल्प                        |             |       |       | १७             |
| પ્        | कायले के दलदल का अथवा जल           | ा-थलचारी जी | वयुग  |       | হ হ            |
| ६         | सरीसप-कल्प                         | • •         | •••   |       | २⊏             |
| Ø         | ञ्चादिम पत्ती श्रौर प्रथम स्तनपेयी | जीव         | •••   |       | źR             |
| ζ         | स्तनपेथी जीव-कल्प                  | ••          | •••   | •••   | ४१             |
| ९         | वन्दर, पुच्छहीन मर्कट एवं निम्न    |             | ***   |       | 85             |
| १०        | नींडरथाल और रोडेशिया का मन्        | पुष्य       | •••   |       | ዟሄ             |
| ११        | श्रादिम वास्तविक मनुष्य            | ••          | •••   | • • • | ६०             |
| १२        | मनुष्य के श्रादिम विचार            | . •         | •••   | •••   | ६८             |
| १३        | खेती का प्रारम्भ .                 | • •         | • • • | • • • | <b>ራ</b> ጸ     |
| १४        | नवीन पापाण्-युगीय श्राद्य सम्यव    |             | • • • | •••   | ⊂ه             |
| १५        | सुमेरिया, प्राचीन मिस्र श्रीर लेख  |             | •••   | • • • | 40             |
| १६:<br>१७ | श्रादिम पशुचारगोपजीवी जातिर        |             | •••   | • • • | ९५             |
| १७        | समुद्र-यात्रा करनेवाली आदिम ज      | गतियाँ      |       | • • • | १०३            |
| १८        | मिस्र, वैविलन श्रौर ऐसीरिया        |             | •••   |       | ११०            |
| १९        | त्रादिम त्रार्य जातियाँ            | • •         | •••   | •••   | ११९            |
| २०        | ग्रन्तिम वैविलन-साम्राज्य .        | • •         | •••   | • • • | १२५            |
| २१        | यहूदियों का प्राचीन इतिहास         |             | •••   | •••   | १३२            |
| २२        | यहूदिया के पुरोहित श्रीर पैगम्बर   |             | ***   | • • • | १४०            |
| २ ३       | यूनान या श्रीस-निवासी              | . •         | •••   | •••   | १४५            |
| 58 .      | यूनानियों और पारसीकों [पारसिय      | तें] के युद | • • • | •••   | <b>શ્પ્ર</b> ર |
| ર્પ્      | यूनान का वैभव                      | •           | • • • | •••   | १५६            |

## [ २ ]

| ग्रध्याय | विपय                                       |       |       | <b>व</b> िष्ठ |
|----------|--------------------------------------------|-------|-------|---------------|
| 5 ह      | निवन्दर महान् का माम्राज्य                 | •••   | • • • | १६६           |
| २७       | निकन्दरिया का पुस्तकालय खीर खजायवघर        | • • • | • • • | १७२           |
| र्⊏      | गोतम बुद्ध की जीवनी                        | • • • | • • • | १७६           |
| २९       | रुमाट् घरोक                                | • • • | •••   | १८६           |
| ३०       | हनफुची [कन्क्य्शियस] ब्रीर लाब्योत्सि      | •••   | •••   | १९१           |
| ३१       | इतिहास मे रोम का पदार्पण                   | • • • | •••   | १९९           |
| 32       | रोम घोर कार्थेज                            | •••   | • • • | २०६           |
| 23       | रीन-माहाज्य का अस्युटय                     | • • • | •••   | २१२           |
| 8¥<br>.y | रोन छोर चीन के बीच                         | • • • | •••   | २२४           |
| 18       | प्रारम्भिक रोमन-साम्राज्य में जन-साधारण का | जीवन  | •••   | २३०           |
|          | रोमन-साम्राज्य मे धार्मिक विकास            | • • • |       | 929           |

### [ १ ] त्राकाशान्तर्गत पृथ्वी

हमारे जगत् की कहानी—पुरावृत्त—केंग लोग अभी तक ठीक-ठीक नहीं जान ।ये हैं। दो सी वर्ण पूर्व तक तो मनुष्यों केंग केवल तीन सहस वर्णों से कुछ अधिक का विहास जात था और उससे पहले की कथा का आधार थीं पुराग्-कथायें और जल्पिक विचार। ई० पू० ४००४ में जगत् की सहसा सृष्टि हो गई इसकेंग तो सम्य सार का अधिकांश भाग मानता ही था, और ऐसी शिक्षा भी उस समय दी जाती थी; तभेद इतना ही था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय वसन्त-ऋनु थी या शिशिर। हिब्रू वाइ- जल की मूलपदानुमार व्याख्या पर अधिक वल देने, और उसके सम्बन्ध में धमेशास्त्र के मनमानी धारणाओं के सत्य समभने के कारण् ही सृष्टि-उत्पत्ति-सम्बन्ध, इम प्रकार वर्णगणना करने का विलक्षण अम उत्पन्न हुआ था। इन विचारों केंग अब धर्माचार्य भी का त्याग चुके और यह सर्वसम्मत मिद्धांत है कि जिम विश्व में इम रहते हैं वह ग-युगान्तरों से, और संभवतः अनादिकाल से, ऐसा ही चला आता है। दोनों छोरों पर प्रण्युक्त होने के कारण्, प्रतिविम्बों-हारा अनन्त प्रतीत होनेवाले कमरे की भौति, हंमारी ह धारण्या मिथ्या भी हो सकती है। परन्तु विश्व के छः या सात हज़ार वर्ण का ही राना मानने का सिद्धान्त अब सर्वथा मिथ्या सिद्ध हो चुका है।

इस समय सभी यह जानते हैं कि पिएडाकार पृथ्वी, नारंगी की मौति, रोनों होंगें र चिपटी है और उसका व्यास ८,००० मील का है। इसकी पिएडाकृति का शान तो थोंड़े बुद्धिमानों के र,५०० वर्ष पूर्व भी था, परन्तु उससे पहले यह चिपटी-चीरम ही समभी गती थी। पृथ्वी, खाकाश, ब्रह तथा तारकाखीं-संबंधी तत्कालीन विचार खीर धारणार्थे व खल्पन्त असंगत प्रतीत होती हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी खपनी धुरी पर (जो विपुचत खा में होकर गुज़रनेवाले व्यास से लगभग २४ मील छोटी है) घूमकर २४ घएटे में एक रिक्रमा पूर्ण करती है और उसी के कारण दिन रात होते हैं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी इछ एक परिवर्तन-शील खपड़ाकृति मार्ग-द्वारा एक वर्ष में समाप्त करती है। सूर्य के खल्पन्त

३२३ गज़ की दूरी पर होगा। श्रीर लगभग दे मील की यह दूरी, चार या पाँच मिनट चलकर पूरी की जा सकती है। इस हिसाव से चन्द्र मरर के दाने के सहश पृथ्वी से रहे फ़ीट की छूरी पर होगा । सुर्य और पृथ्वी के मध्य में बुध ग्रीर गुक्त का स्थान होगा और इनकी दूरी सूर्य से क्रमशः १२५ ग्रीर २५० गड़ होगी । पृथ्वी के ग्रनन्तर यहाँ से १७५ फ़ीट पर मंगल होगा फिर १.फुट की दूरी पर-१. फुट व्यास का बृहस्पति । तदन-न्तर दोमील दूर गृह-स्पति से कुछ ही छोटा, शनि ग्रह मिलेगा ग्रौर उसके वाद चार मील की दूरी पर अरुग और फिर ९ मील की दूरी पर वरुगा। फिर ग्रान्तिम ग्रह के पश्चात् उड़ते हुए चींगा वाप्पकगों के ग्रातिरिक्त सहस्रों मील-पर्यन्त केवल शून्य ही

किनारे की ग्रोर से एक नीहारिका (इसके बीच का भाग देखिए जो करोड़ों वर्ष ठोस यनता जा रहा है)

शहर है। इस माप के प्रनुसार अत्यन्त निकटवर्ती नारा भी पृथ्वी से ४०,००० मील दूर होगा ।

िम पाराणीय अंतर या **परमाकाश** (Space) में हमारे जीवन-नाटक का अभि-नय ते रहा है यह दिस प्रकार शत्य ही शत्य है—इसका कुछ अनुमान पाठकराण इन अंकी-अस पर सम्बंधित

उस प्रमन्त शरप में हम केवल धरातल के जीवन से ही भलीभौति परिचित हैं। उसमें पृत्ती ता रेस्ट ती ४००० मील गीचे हैं और हमके केवल तीन मील गीचे का, तथा अगर में पौन मील उत्तर का ही बुत्तान्त बिदित हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रकाश्य रूप से समस्य प्रसाहत्य के जीवनहीन खीर शहर ही समस्ति हैं।

ाउ रे मीचे का धरातल साम करमेवाले जहाज़ी-द्वारा प्रत्यस्त गहरे समुद्र भी केवल ध मीट गटरे सिंग हुए हैं श्रीर प्राचाशामामी यान ४ मील से कुछ ही अधिक ऊँचे पहुँच पारे हैं। मनुष्य गुवारी द्वारा सान ही मील ऊपर गया है श्रीर वह भी प्रत्यस्त कह भेला रहा। पैन मीन से परिषठ उचारे पर देवारे पर देवारे पत्री नहीं उड़ सकता: श्रीर वायुयान-द्वारा राभी उनारे पर ले रापे जाने पर यहुन से चुड़ पक्षी श्रीर कीट तो वहाँ पहुँचने से बहुत पटी हो मीन्द्रीत हो पाने हैं।

## कालान्तर्भत पृथ्वी

पृथ्वी की उत्पत्ति और आयु के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने, गत पचास वयों में, अत्यन्त एक्ष्म और कौत्ह्लजनक कल्यनायें कर डाली हैं। परन्तु उनके वर्णन में गणित एवं भौतिक शास्त्रसम्बन्धी अत्यन्त एक्ष्म सिद्धान्तों की आवश्यकता होने के कारण उन कल्पनाओं के सार को भी यहाँ देने की ढिठाई हम नहीं कर सकते। वास्तविक वात तो यह है कि ज्योतिप एवं भौतिक विज्ञान ने अभी तक इन स्पष्ट कल्पनाओं से निकल कर अगली सीढ़ी पर कदम ही नहीं रखा है। अब तो पृथ्वी की आयु का अधिकाधिक अन्दाज़ा लगाने की ओर ही प्रवृत्ति हो गई है और स्वतन्त्र अह के रूप में, सूर्य की प्रदक्षिणा करनेवाले, कृत्यनिरत इस पृथ्वीपिएड का अस्तित्व भी लगभग २,००,००,००० वर्ण का समभा जाने लगा है। वहुत संभव है कि वह इससे भी बहुत पहले विद्यमान रहा हो; परन्तु हमारे होश उड़ाने के लिए—हमको सर्वथा हतबुद्धि करने के लिए—तो यही संख्या आवश्यकता से अधिक है।

स्वतन्त्र रूप से श्रास्तित्व में श्राने के पूर्व सूर्य श्रीर उसकी परिक्रमा करनेवाले पृथ्वी श्रादि यह, सभी फैले हुए द्रव्य के महान् भवर के रूप में श्राकाश में तेज़ी से घूमते रहे होंगे। दूरविधण-यन्त्र-द्वारा देखने पर श्राकाश में इसी प्रकार के तेजांमय द्रव्य के वादल—कुएडलाकार नीहारिका—स्थान स्थान पर एक केन्द्र की प्रदिक्तिणा करते हुए दृष्टिगांचर होते हैं। बहुत-से खगोल-शास्त्रज्ञों की यह धारणा है कि सूर्व श्रीर उसकी परिक्रमा करनेवाले ये बहु भी, किसी समय, इन्हों के समान कुंडलाकार थे, श्रीर कालान्तर में एकत्र हो, इन्होंने यह श्राधुनिक रूप धारण कर लिया है। श्रान्त श्रायुगान्तरों तक इस प्रकार उनके एकत्र होने की क्रिया जारी रही श्रीर उस समय, जिसके श्रंक हमने दिये हैं, पृथ्वी श्रीर चन्द्रमा पृथक रूप से दिखलाई पड़ने लगे। उस समय ये दोनों श्रानी धुरियों पर श्राजकल की श्रपेक्ता श्रिक तेज़ी से घूमते थे श्रीर सूर्य के श्रिक निकट होने के कारण उसकी प्रदक्तिणा भी, वर्तमान काल की श्रपेक्ता, श्रिक तेज़ी से समाप्त करते थे। तव शायद इनके धरातल भी श्रत्यन्त प्रज्वलित श्रथवा पिघले हुए थे। उस समय सूर्य भी वड़े श्राकार का श्रोर वहुत बड़ा श्रीक का पिएड था।

गरि उन प्रतीत प्रमंग्य युगो के पहले की—इतिहास के पूर्व की—पृथ्वी को प्रपत्ती पर गरि देखने जिसकी तुलना वायु-ति असे देखने मिला कर नाम करनेवाली प्राप्तिक भिट्टियों के उदर से, प्रथवा शीतल ति असे लोगे को गला कर नाम करनेवाली प्राप्तिक भिट्टियों के उदर से, प्रथवा शीतल ति एक गमर की उल भी नहीं दिखलाई पड़ता या क्योंकि मंनार का मारा जल प्रत्यंत उपमान का गम्यक तथा भावुक्या-पृथ्ति प्रचण्ड वात्युक्त नभमग्डल में भाष के रूप में विकास था। उस युग में ज्वाल-यंत्र के समान वादलों से पृथ्ति उस प्राकाश के अपर

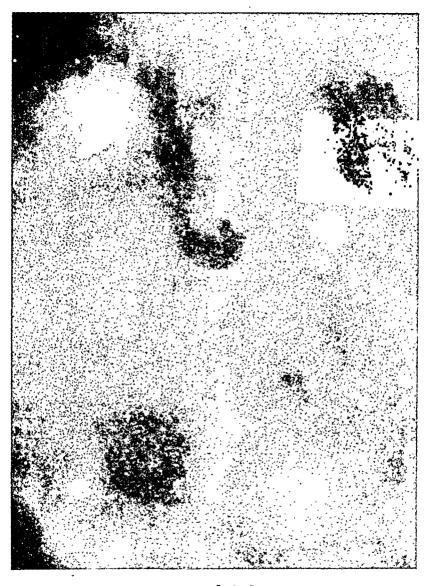

श्रन्थकारपूर्ण नीहारिका
(यह फ़ोटो सन् १६२० में संसार की सबसे वड़ी दूरवीन से लिया गया था। यह मारट विल्सन
दूरवीन से लिये सर्वप्रथम चित्रों में हैं)
श्रन्थकार-पूर्ण श्रीर प्रदीत दोनों प्रकार की नीहारिकार्ये होती हैं। श्रॅगरेज़ तत्त्व-ज्ञानियों के
मत के विरुद्ध प्रोफ़्रेसर हेनरी नारिस रिसल का मत है कि प्रदीत तस पिएडों के पूर्व
श्रन्थकार-पूर्ण तसिपएड विद्यमान थे।

निचली चट्टानो पर चीत्कार करती हुई प्रथम वर्षा प्रारम्भ हुई । इसके पश्चात् अनन्तकाल तक पृथ्वी का अधिकांश जल वाष्प के रूप में वायुमएडल में विद्यमान रहा। पर अब इन स्कटिक शिलाओं पर उष्ण जल-धारायें वहने लगीं और तालाव तथा भीतें वन गई जिनमें ये जल की धारायें प्रस्तरचूर्ण ला लाकर तलछट की तहें जमा करने लगीं।

अन्त में वह समय भी आ गया जब कि पृथ्वी पर मनुण्य खड़ा होकर अपने चारे। योर देख सकता था और इस पृथ्वी पर जीवन धारण कर सकता था। यदि हम उस समय यहाँ आ सकते तो हमको हरियाली से सर्वथा शूत्य मृत्तिका-हीन लावा की भाँति चट्टाना



जीवनारम्भ के पूर्व का दश्य -(लावा की भाँति चट्टानों के बड़े बड़े खएट जिन पर मिट्टी का कोई चिह्न नहीं है।)

के ढेरों पर ही प्रचएड वात-पूरित नभमएडल में खड़ा होना पड़ता और वर्तमानकाल के भयंकर त्कान से भी अधिक प्रचएड तथा उप्ण वायु के त्कान, और ऐसी तीव ममलधार वर्षा, जिसका इस शांत और धीमी पृथ्वी को कुछ भी अनुभव नहीं है, हमें व्याकुल कर

फा० २

देती। उस समय हम देखते कि उम प्रमण्ड वर्षा का जल किस प्रमार नदानी के नुर्ग से रेजित हो, भीषण् धाराखां में बहता हुणा प्यार नदानी हो पाट कर उनमें गर्फ दरें बनाता हुखा खाद्य समुद्रों में जा जाहर नदानी के सलहुट निद्रा कहा है। इसके खितिरक्त धने बादलों के भीतर में प्राप्ताण में प्रमाद रूप में गमन एका हुखा महान सूर्य भी हमको दृष्टि गोन्स होता। प्यार सूर्य तथा नन्द्र की जाता के साथ निया प्रति मुकस्य खाते, खोर पृथ्वी पर उथल पृथन हुचा यक्ती। बतमानहान में निष्टरनाष्ट्री खाना एक ही पास्त्र दिक्तानेवाला नन्द्र भी तथ हमहो प्याने प्रस्य पास्त्रों की दिकाल प्रीर पृमना हुखा स्पष्टतया दीखना।

श्रव पृथ्वी पुरानी पड़ गर्छ। ज्यो ज्यो युग यीतने गये त्यो त्ये। दिन वर्षे लगा। सूर्य की दूरी श्रिषक होती गर्छ। उसका तेज भी मन्द्र होने लगा। चट्टमा की गरित पर धीत हो चली थी। वर्षा श्रीर तृकान भी श्रव पहले की भौति प्रचएट न होने ये प्येर हमाडे यह के आदि समुद्रों में जल बढ़ने लगा श्रीर वे महाममुद्र बन गरे जो हमारी पृथी हो। तभी से परिधान की तरह वेष्टित किये हुए हैं।

परन्तु पृथ्वी पर उस समय तक जीवन का प्रावृत्तीय नहीं हुआ था। समद्र नीवन हीन ये श्रीर चट्टानें शुष्क थी।

## त्राण का प्रादुर्भाव

यह तो अब सभी जानते हैं कि मानव-स्मृति एवं परमरागत कथाओं से पहले की जीवन-दशा का ज्ञान हमको स्तरीय चट्टानां (Stratified Rocks) में मिलनेवाले फोसिलों (Fossils) अर्थात् शिलासम कठोर हुए तत्काजीन जीवधारियों श्रौर उनके चिहों-द्रारो हुआ है। इन स्लेट (slates) शेल (shale), चूने के पत्थरों (limestones) श्रीर रेतीले पत्थरों में हमको हड्डियाँ, घोंघे (कोप', वृक्षों के तन्तु-स्तम्भ एवं फल, पदचिह श्रीर खुरैंच इत्यादि के साथ ही साथ, श्राचकालीन ज्वार-भाटे में श्रानेवाली लहरों तथा वर्पा-विन्दुयों के याघात-चिह्न तक सुरिच्चत मिलते हैं। इन चट्टान-यंकित लेखों का यत्यन्त श्रम-पूर्वक परीक्ष्ण करने के उपरान्त ही पृथ्वी का यह जीवन-इतिहास गाँठ-गुँठ कर तैयार किया गया है; और यह वात अव प्रायः सभी को मालूम है। स्तरीभूत चट्टानों (Stratified rocks) की तहें (strata) एक दूसरी पर त्पष्टतापूर्वक रखी हुई नहीं मिलतीं, वरन वार-म्यार लूटे और अभिसमर्पण किये हुए पुस्तकालय के पत्रों की भाँति ये शिलाये भी कहीं चकनाच्र हैं तो कहीं मुड़ गई हैं; कहीं विखरी हुई हैं तो कहीं एक दूसरे के संयोग में या गई हैं। इस लेखमाला की सुन्यवस्थित रूप देकर पढ़ने योग्य बनाने के उद्योग में कितने ही विद्वानों को जीवन-पर्यन्त सतत परिश्रम करना पड़ा है। लोगों का अनुमान है कि इन शिलालेखों-द्वारा लगभग १,६०,००,००,००० १ त्रारव साठ करोड़) वर्षों का न्यीरा माल्म होता है।

प्राप्त (Life) चिह्नों से सर्वथा शून्य दीख पड़ने के कारण ही इस लेखमाला के खादिम पापाणों का नाम भू-गर्भ-शास्त्रियों ने निर्जाब शिला' (Azoic Rocks) रखा है। ये चहाने उत्तरीय अमेरिका के बहुत विस्तृत च्लेत में फेली पड़ी हैं। उनकी मोटाई को देखते हुए भू-गर्भ-शास्त्रियों का अनुमान हैं कि उपरोक्त १ अरव साठ करोड़ वर्षीय भू-गर्भ-काल का कम से कम आधा समय तो इसी युग में खप गया होगा—अर्थात् इन्हीं के वनने में व्यतीत हो गया होगा। इस महत्त्वपूर्ण वात को हम पुनः इन शब्दों में दुहरा सकते हैं कि संसार में जल और स्थल की विभिन्नता सर्वप्रथम प्रकट होने के समय में आज तक जितने युगयुगान्तर वीत चुके हैं उनके आधे समय में पृथ्वी सर्वथा जीव-शून्य अथवा

याणिविहीन थी। या यो किहए कि उस आधे काल में जीवन के चिह्न नहीं मिलते। वर्षा-धात और लहरों के चिह्न तो इन पापाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह्न अथवा उनकी पदपंक्तियों का उनमें कहीं पता नहीं लगता।

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए त्यागे बढ़ते हैं वैसे वैसे, अतीत कालीन प्राणि-चिह्न (signs of life) भी प्रकट होकर अधिकाधिक दीखने लगते हैं । संसार के इतिहास के इस अतीत प्राणि-चिह्न-काल का नाम पूर्व लुप्त जोच-काल (Lower Palaezoic Age) रखा गया है। लुद्र शंखों के केंग,

समुद्र-तृण (sea weeds), पादपों के तन्तु एवं पुष्पसरीखे ज़फाइट (८००phytes) के शिरोभाग, सामुद्रिक कीट श्रौर क्रस्टेशिया (Urustacea) श्रादि अपेत्ताकृत अधिक सरल देह-धारियों के चिह्नों से हमको मालूम होता है कि पृथ्वी पर जीवन या प्राण का प्राहर्भाव हो चुका था। स्पन्दन करनेवाले **म्रान्ट लाइस** (plant-lice) सरीखे रेंगकर चलनेवाले. श्रीर फिर सिमिट कर कन्द्रकाकार वन जाने की शक्ति रखनेवाले, टाइलोवाइट (l'rilobites) नामक विशिष्ट प्राणी बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे। फिर कई लाख वर्ष वीत जाने पर एक प्रकार के सामुद्रिक विच्छु दीख पड़ते हैं। इनके समान (राक्ति-सम्पन्न एवं द्वतगामी जीवधारी संसार में, इससे प्रथम, उस समय तक उत्पन्न नहीं हुए थे।



्र ट्राइलोबाइट का फ्रोसिल (कुछ परिवर्धित)

इन जीवधारियों में से एक भी बृहदाकार न था, अन्यन्त विशाल समके जानेवाले विशेष प्रकार के विच्छुआं की लम्बाई ९ फीट से अधिक न थी ! पशु और पादप दोनों ही का इस समय स्थल पर अभाव था । लेखमाला के इम अंश में हमको मछलियों अथवा मेरुद्रेख अन्य प्राणियों के अस्तित्व के चिह्न भी उपलब्ध नहीं होते । पशुओं और पादपो के अवशिष्ट चिह्नों से पता लगता है कि इस सुग के प्राणी ज्वार-माटे के या



केम्ब्रीय युग के समुद्री जीव (१ और ८) सान्द्रमत्स्य, (२) तैरनेवाला शम्बूक, (३० तन्त्वपच्छी मत्स्य ।

प्राणिविहीन थी। या यो किहए कि उस आधे काल में जीवन के चिह्न नहीं मिलते। वर्पा-धात और लहरों के चिह्न तो इन पापाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह्न अथवा उनकी पदपंक्तियों का उनमें कहीं पता नहीं लगता।

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए त्रागे बढ़ते हैं वैसे वैसे, अतीत कालीन प्राणि-चिह्न (signs of life) भी प्रकट होकर अधिकाधिक दीखने लगते हैं । संसार के इतिहास के इस अतीत प्राणि-चिह्न-काल का नाम पूर्व लुप्त जोव-काल (Lower Palaczoic Age) रखा गया है। चुद्र शंखों के केप,

समद्र-तृण (sea weeds), पादपों के तन्तु एवं पुष्पसरीखे ज़ुफाइट (Zooplivtes) के शिरोभाग, समुद्रिक कीट और ऋस्टेशिया (Urustacea) आंदि अपेकाकृत अधिक सरल देह-धारियों के चिह्नों से हमको मालूम होता है कि पृथ्वी पर जीवन या प्राण का प्रादुर्भाव हो चुका था। स्पन्दन करनेवाले सान्ट लाइस (plant-lice) सरीखे रेंगकर चलनेवाले, श्रीर फिर सिमिट कर कन्दुकाकार वन जाने की शक्ति रखनेवाले, दाइलोबाइट (l'rilobites) नामक विशिष्ट प्राणी बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे फिर कई लाख वर्ष वीत जाने पर एक प्रकार के सामुद्रिक विच्छु दीख पड़ते हैं। इनके समान / राकि-सम्पन्न एवं द्रुतगामी जीवधारी संसाद-पं, इससे प्रथम, उस समय तक उत्पन्न नहीं हुए थे।



ट्राइलावाइट का फ्रोंसिल (कुछ परिवर्धित)

इन जीवधारियों में से एक भी बृहदाकार न था, अत्यन्त विशाल समभे जानेवाले विशेष प्रकार के विच्छुओं की लम्बाई ९ फ़ीट से अधिक न थी ! पशु और पादप दोनों ही का इस समय स्थल पर अभाव था । लेखमाला के इस अंश में हमको मछलियों अथवा मेरुदराहयुक्त अन्य प्राणियों के अस्तित्व के चिह्न भी उपलब्ध नहीं होते । पशुओं और पादपों के अवशिष्ट चिह्नों से पता लगता है कि इस युग के प्राणी ज्वार-भाटे के या

उथले जल में रहते थे। यदि परिमाण मम्बन्धी विषमता के गीण मान कर रम पूर्व लुम जीव युग के वनस्पति श्रीर प्राणियों के श्राधुनिक समकत्त उदाहरण देगाना नाहे ती रमे छोटे से पहाड़ी ताल श्रथवा कीच से एक विन्दु जल लेकर न्युटवीक्षण यंत्र प्राग उन्हीं

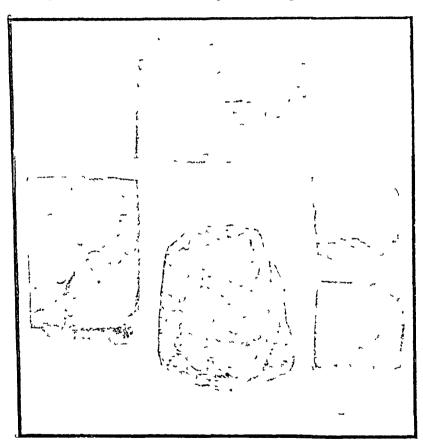

लिङ्गुला की कई जातियों के लुप्त जीव-युग के फ़ोसिल (कंबुस्थ के अत्यन्त प्राचीन वर्ग के प्राणी अब तक जीवित हैं)

जॉच करनी चाहिए। इस जलविन्दु मे दीख पड़नेवाले छोटे-छोटे क्र्स्टेशिया (Crustacea), घोंघे (Shell-fish), जूफाइट (Zoophyte) श्रीर ऐलगी (Algae) हमारे इस

ग्रह पर, किसी स्मय जीवनकला की चरम सीमा तक पहुँचनेवाले अपने अनुरूप यहे-यहे प्राणियों से मिलते-जुलते ही प्रतीतं होंगे।

परन्तु यह याद रखना चाहिए कि पूर्व जुनजीय-युग की चट्टानों में हमें इस यह पर प्रथम प्रादुर्भूत जीव का प्रतिनिधिस्वरूप कुछ भी चिह्न नहीं मिलता। श्रस्थि अथवा अधिक कठोर अवग्ववाले शंख तथा शुक्ति-सदृश बृहदाकार काफ़ी वज़नी प्राणियों के ही, पद, पंक्ति अथवा चिह्न, मिट्टी पर अंकित हो सुरक्षित रह सकते हैं। श्रोर उन्हीं के अवयव दयकर शिला-सम कठोर (फ़ोसिल) हो जाने के कारण अपना चिह्न छोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार



चिरोधीरियम युग के स्तरों में लेब्रिन्थोडाएट के बने हुए पद-चिह्न

के प्राणियों का कुछ भी चिह्न नहीं रहता। इस समय भी, संसार में लाखों करोड़ों लुद्र-कायिक प्राणियों के अवयव इतने मृदु एवं कामल हैं कि भविष्य में भृ-गर्भशान्त्रियों का उनके अस्तित्व के चिह्न मिलना सर्वथा असम्भव है। अतीत में भी, इसी प्रकार, इन्हीं के सहश, करोड़ों और पद्मों प्राणी इसी पृथ्वी पर उत्पन्न हो, फल-फ्लकर, विना चिह्न छोड़े हुए अवश्य ही नष्ट हो गये होंगे। संभव है कि जिसे हमने निर्जीव युग (Azoic period) के नाम से प्रसिद्ध कर रखा है उस युग के समुद्रों और भीलों के उप्ण और उथले जल में अस्थिवहीन (jelly-like), कापरहित और हड़ीहीन असंख्य प्रकार के निम्नप्राणियों की भरमार रही हो। इसी भाँति सूर्यप्रकाशयुक्त समुद्र के किनारे के ज्वारभाटा के जल से धुली हुई पृथ्वी पर भी हरे रक्ष के अनन्त पीदे तरते हुए मैल (seum) की

भौति फेले रहे हों। जिस प्रकार किसी महाजन की काठी के ग्यांत, प्रत्येक पड़ोमी के अस्तित्व का प्रमाण नहीं हो सकते; उसी प्रकार चट्टानों की इस लेग्बमाला-द्वारा हमकों अतीत कालीन समस्त प्राणियों की जीवनकथा की भी जानकारी नहीं हो सकती । प्राणियों की विशिष्ट जातियों जब साव-द्वारा केंद्र केंग्य (spicule) नोक या हाल की तरह पीठ (Carapace), अथवा चूने से निर्मत टाल या तना (lime-supported stem) उत्पन्न करती हैं तभी तो वे भविष्य के लिए ममाला छोड़ सकती हैं। श्रीर तभी तो वे चिद्र इन लेखमालाओं में स्थान पाते। परन्तु पापाण-सम कठोर प्राणि-श्रवयंग का भारण करने वाली इन शिलाओं से भी अधिक पुरातन चट्टानों में कहीं कहीं श्रेफ़ाइट (graphite) नामक, सर्वथा विशुद्ध कर्वन तक्त्व भी पाया जाता है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है कि किन्हीं श्रज्ञात जीवधारियों की प्राणिकियाओं (vital activities) द्वारा ही यह ग्रेफ़ाइट, इस प्रकार, श्रन्यमिश्रित पदार्थों से श्रलग किया गया होगा।

#### मत्स्य-कल्प

जिस समय संसार की उत्पत्ति कुछ ही सहस्र वर्ष पुरानी मानी जाती थी, उस समय विभिन्न वनस्पितयों और जन्तुओं के मेद निश्चित एवं अपिरवर्तनीय समक्ते जाते थे। यह माना जाता था कि प्रत्येक जाति के जीवों के। हम आज जिस रूप में देख रहे हैं वे उसी रूप में उत्पन्न किये गये थे। परन्तु चट्टानों की लेखमाला के अध्ययन से मानव-जान में जैसे जैसे बृद्धि होती गई वैसे वैसे उपरोक्त धारणा के स्थान में यह शंका उपस्थित होने लगी कि वहुत से प्राण्टिभेद, युग-युगान्तरों में, शनैः शनै; परिवर्तित होकर उन्नित करते गये हैं। और फिर उसी शंका ने, कालान्तर में, वृद्धि पाकर प्राण्टि-विकास-वाद (Theory of Organic Evolution) का रूप धारण कर लिया। इस सिद्धान्त के अनुसार भृमण्डल के पशु-पादप आदि समस्त वर्गीय प्राण्टी, निर्जीव (Azoic Age) युगीय समुद्र-निवासी कियी अत्यन्त सरल और प्रायः आकृतिहीन जीवधारी से युगयुगान्तरों में धीरे धीरे परिवर्तित और विकसित हुए हैं।

पृथ्वी की आयु की धाँति प्राणि-विकास-वाद के प्रश्न पर भी प्राचीन काल में अत्यन्त कर्र वाद-विवाद हुए हैं। एक समय था जब प्राय: दुर्वाध युक्तियों के आधार पर प्राणि-विकास में विश्वास करना, ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के युक्तियुक्त सिद्धान्ता के विरुद्ध समभा जाता था। परन्तु वह समय कभी का बीत चुका। अब तो कर्टर कैथालिक और प्रीटैस्टेंट आदि पंथावलम्बीय ईसाई, यहूदी तथा मुसलमान भी इस अधिक नवीन एवं विशद—'समस्त प्राणि-वर्गों के एक ही उद्गम'—सिद्धान्त के स्वतन्त्रतापूर्वक मानते हैं। पृथ्वी परं जीवन (life) कभी सहसा प्रकट नहीं हुआ। अतीत के समान वर्तमान काल में भी जीवन (life) का विकास हो रहा है। आदिम ज्वार-माटे के पंक-स्पन्दन-मात्र में विकसित होकर प्राणि-शिक्त (life) कल्पनातीत युगयुगान्तरों से धीरे धीरे स्वाधीनता-शिक्त और चेतनता लाभ करती आ रही है

व्यक्ति-समृह का नाम ही जीवन (life) है। व्यक्ति उन निर्दिष्ट पटायों के। कहते हैं जो चेतनारिहत, गतिहीन एवं अनन्त द्रव्यकणीं अथवा भौतिक राशियों ने सर्वथा भिन्न होते हैं। अन्य द्रव्यों के। पचाकर अपना अंश वनाना और मंतित उत्पादन करना,— इनके ऐसे देा विशेष स्वाभाविक गुण हैं जो निर्जीव द्रव्यों में कटापि नहीं हो। मकते। ये भोजन भी करते हैं और संतानीत्यादन भी । इनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य व्यक्ति, वहुन श्रंशा



समुद्री विच्छू का नम्ना जिसमें उसका शारीरिक ऋावरण दिखलाया गया है।

में इनसे समानता रपने हुए भी, सर्दव था? बहुत श्रममान श्रथवा भिन्न ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति श्रीर उसकी संतान में, जातिगत एवं वंशज समानता के साथ ही साथ, व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है जो प्रत्येक माना-षिता श्रीर उनकी सतानों में पाई जाती है। श्रीर यह सिद्धान्त प्रत्येक जाति श्रीर प्रत्येक जीवनावस्था में सदैव ध्रुवसत्य है।

संतानं। की माता-पिनायां में समा-नता श्रीर विभिन्नता का कारण वैज्ञानिक लाग श्रभी तक हमका नहीं समभा सके हैं; परन्तु मंत्रति में ऐसी समानता के साथ ही साथ विभिन्नता के। देखकर हम भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अपनी बुद्धि के भरासे अधिक दृढता से यह कह सकते हैं कि जीवन परि स्थिति में परिवर्तन होने पर वर्ग में भी तट-नुसार परिवर्तन श्रावश्यक है। प्राणि-वंश की जीवन-परिस्थिति में कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण परिवर्तित परिस्थिति में अधिक सुगमता से रह सकते हैं श्रीर इसके विपरीत अन्य ऐसे भी होते हैं जिनका उस वदली हुई परिस्थित मे श्रपने व्यक्तिगत भेद के कारण जीवित रहना भार हो जाता है। निष्कर्प यह निकला कि पहले प्रकार के जीवधारी, दूसरें। की अपेन्हा, समय तक जीवित रहेगे यौर उनकी संतति भी (अपेचाकृत अधिक होगी। इस प्रकार विविध जातिया के औसत दर्जे के

प्राणी प्रत्येक पीढ़ी में अनुकूल परिस्थितियों की श्रोर सदा परिवर्तित होते रहेगे।

'मारुतिक चुनाव' या प्राकृतिक वरण (Natural Selection) कहलानेवाली यह किया इतना वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है जितना वंशोत्पादन और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अवलोकन या अध्ययन है किया गया निगमन या अनुमान है। वर्गों (उपजातियो) के परिवर्तन

विनाश और रक्षण के ऐसे अन्य कारण भी संभव हैं जिनके विपय में भौतिक विज्ञान अद्यावधि सर्वथा अतिश्व एवं अतिश्चित हैं; फिर भी प्रार्राम्भक काल से, जीवधारियों पर लागू होनेवाले प्राकृतिक चुनाव' की किया के अस्तित्व के। न माननेवाला मनुष्य या तो जीवन के साधारण तत्त्वों से अर्नाभज्ञ है अथवा उसमें विचार करने की शक्ति का सर्वथा अभाव है।

जीवतत्त्व (Life) के प्रादुर्माव के विषय में बहुत-से वैज्ञानिकों ने विविध कल्पनायें की हैं जो प्रायः अत्यन्त कौत्हलजनक हैं; परन्तु वास्तव में जीवतत्त्व का ग्राविर्माव हुआ किस प्रकार—इसका यथार्थ ज्ञान न तो किसी के हैं ग्रीर न किसी ने ग्राज तक निश्चयात्मक रूप से कोई श्रनुमान ही लगाया है। परन्तु उसका प्रादुर्माव, सूर्य-प्रकाश-युक्त उप्ण एवं उथले खारी जलाशयों के पंक श्रथवा रेत में होना ग्रीर फिर उसका वहाँ से स्थल की श्रोर किनारे पर



त्रीर फिर उसका वहाँ से स्थल की श्रोर किनारे पर डिवोनियन गोह का एक फासिल ज्वार-भाटे की सीमा तक श्रीर खुले हुए समुद्रों में दूर तक फैलना तो प्राय: सर्वसम्मत सिद्धान्त है।

याद्यकालीन पृथ्वी पर ज्वार-भाटा श्रीर समुद्र की धारायें थीं। इसी कारण बहुत से प्राणी या तो वह कर समुद्र-तट पर या जाते और वहाँ सूख जाते या गहरे ममुद्र में पहुँच कर वहाँ उसमें हूव जाते; जहाँ वे वायु तथा ताप के यभाव से नष्ट हो जाते थे। परन्तु प्राणाधारियों में मूल स्थापन कर व्यपना व्यस्तित्व बनाये रखने या समुद्र-तट पर पट्टे हुए प्राणी में शुष्क होने से बचने के लिए वर्मकृप या बहिर्चर्म निर्माण करने की प्रवृत्ति का तत्कालीन संसार की परिस्थिति से सहायता मिलती थी। रसनेन्द्रिय जायत होने पर प्रत्येष्ट प्राणी की प्रवृत्ति व्यत्यन्त प्राचीन काल से ही उसका भोजन की श्रीर भुकाती थीः श्रीर चन्नु इन्द्रिय जायत् होने पर जीवधारी गहरे समुद्रों और गुफायों के श्रंधकार श्रथवा भयात्यादक उथले जलाशयों के तापाधिक्य से बचने के लिए वहाँ से निकल याने का घोर प्रयत्न करते थे।

वहुत सभा है कि प्राण्धारिया के यह आद्यकालीन काप खीर वर्मकृषी वहिर्नार्भ प्राक्रमणुशील शत्रुखों से बचाव करने की खरेना उनके खबयवां का शुष्क होने से



डेवोनियन युग की समुद्री गोह स्रोर अन्य मत्स्य

रोकने के ही काम में अधिक आते हो। परन्तु दाँतों और नखों का प्रादुर्भाव भी पृथ्वी की सृष्टि के इतिहास में अत्यन्त प्राचीन काल से हुआ है।

अधिक प्राचीन जल-विच्छुओं का आकार हम पहले ही वता चुके हैं। युग-युगान्तर-पर्यन्त ये ही जीव समस्त प्राग्यधारियों के शिरोमिण थे। तत्पश्चात् पूर्व लुप्त जीवयुग की चहानों (Palaeozoic Rocks) का सिल्रियन नामक एक प्रकार की चहान में जो जुनजीव-युग की उन चहानों को दिया गया है जो पहले पहल वेल्स देश के सिल्रिया नामक स्थान में पाई गई थीं। जो भूगर्भशास्त्रियों के अनुमान से पचास करोड़ वर्ष पुरानी हैं चतु, दंत और तैरने की अधिक शक्ति तथा सामर्थ्य से सम्पन्न एक नवीन प्रकार का प्राणी मिलता है। रोड़दार यही सर्वप्रथम ज्ञात मत्स्य और प्राणी है। जाना हुआ सर्वप्रथम मेरुदएडयुक्त प्राणी यही है।

शिलालेखों के अगले विभाग में, जो डेवन-शायर में पाये जाने के कारण 'डेवंगिनयन' कम के नाम से विख्यात हैं, ये मछिलियाँ अत्यन्त वढ़ गई थीं । और इस वहुतायत के कारण ही शिला-लेखमाला का यह काल मत्स्य-कल्प के नाम से प्रसिद्ध हैं । उस समय विशेष आकार की मछिलियाँ, जो अब पृथ्वी पर अप्राप्य हैं और जो आजकल की समुद्र गोह (Sharks) और स्टर-जियन (Sturgeons) सें कुछ मिलती-जुलती थीं, कभी पानी में दीड़ती थीं तो कभी वायुमण्डल में कृदती थीं; कभी स्तम्य (sea-weeds) को कृतरती थीं तो कभी एक दूसरी के पीछे भाग कर आकमण करती थीं । इनके कारण अतीत कालीन संसार के जल में एक नये प्रकार की चहल-पहल उत्पन्न हो गई थीं । आजकल की दृष्टि से ये प्राणी कदािंप दींपेंकाय नहीं कहे जा सकते । ये प्राय: दो-तीन फुट से अधिक लम्यों न होती थीं । परन्तु इस नियम के अपवाद में कोई कोई वीस फुट लम्बी भी मिल जाती हैं ।

दन मछलियों के पूर्व पुरुपाओं का कुछ भी वृत्तान्त भूगर्भ-शास्त्र-द्वारा ज्ञात नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती जीवों के आकार से इनकी कुछ भी समानता न थी। इनके पूर्व पुरुपाओं के सम्बन्ध में जेतु-शास्त्र के ज्ञाताओं के वड़े कीत्हल-पूर्ण विचार हैं। वे विचार इनके वर्तमान कालीन सजातीय प्राणियों के अएडों के विकास तथा अन्य होतों के अध्ययन हारा निश्चित किये गये हैं। प्रकाश्य रूप से तो ऐसा जान पड़ता है कि इन मेरुद्रण्डयुक्त पशुओं के पूर्ववर्ती जीव, जल में तैरनेवाले केमल अवयव-युक्त चुद्र प्राणी ये जिनके शरीरों में मुँह और उसके आस-पास दांत के समकन्न कठोर अवयवों की सर्वप्रथम रचना हुई। डॉगि शिश (Dogfish) और स्केट (Skate) नामधारी विशेष प्रकार की मछलियों के मुख में ऊपरी और निचला भाग निरा दांतों से भरा होता है; और ये ही दांत, होठों के पाम चपटे दांतों-सहश बल्क scales में परिवर्तित हो, देह के अधिक भाग को ढके रहते हैं। दांतों के सहश बल्क के विकसित होने पर भूगर्मकालीन लेखमालाओं के ये मत्त्य, अर्तात-कालीन अधकार से निकल कर प्रकाश में तरने लगे, और शिलाओं में मिले हुए लेखों-द्वारा उनका, सर्वप्रथम मेरुद्रअनु प्राणियों के रूप में, दर्शन हुआ।

## कोयले के दलदल का श्रथवा जल-थल-चारी जीवयुग

मत्स्य-कल्प में स्थल, प्रकाश्यरूप से, सर्वथा प्राणिहीन ही था। पर्वत-शिलरों तथा वर्ड़ा चहानों के उठे हुए भागों पर तब केवल धूप श्रीर मेंह ही पड़ा करते थे। जो बास्तव में मिट्टी कहलाती है, वह, उस समय न थी क्योंकि मिट्टी बनाने में सहायता देनेवाले केचुश्रों का तब तक जन्म न हुश्रा था श्रीर न चट्टानों के दुकड़ों को चूर-चूर करनेवाले पीदे ही तब तक उत्पन्न हुए थे। सियार श्रीर शकरी (moss or lichen) का भी उस समय चिह तक न था। तब प्राणी केवल समुद्र में ही पाये जाते थे।

इस प्राणि-शून्य शिलामय जगत् के जलवायु में तय महान् परिवर्तन हुआ करते थे। उनके मूलकारण अत्यन्त विलयकल्प होने के श्रतिरिक्त श्रभी तक हमारी समभ में भले प्रकार नहीं श्राये हैं। पृथ्वी की मार्गाकृति के परिवर्तन, भ्रमणशील धुरियों के धीरे-धीरे स्थानच्युत होने, महाद्वीपों की आकृति वदलने और, इन सबके साथ ही साथ, शायद सूर्य की उप्णता में भी न्यूनताधिकता होने से हमारी पृथ्वी के सुदीर्घ चेत्र कभी तो बहुत समय तक शीतल होकर वर्फ़ से ढके रहते थे श्रीर कभी हमारे इसी ग्रह पर फिर लाखों वर्प तक उष्ण अथवा सम-शीतोष्ण जल-वायु हो जाते थे। मालूम होता है कि उस समय के इतिहास में -- इसी मेदिनी के गर्भ में -- कुछ महान् कियाये होती रहती थीं, श्रीर लाखो वर्षपर्यन्त, ऊपर की श्रोर उछाले हुए पदार्थीं के संचय जब ज्वालामुखी के रूप में फट कर बाहर निकल पड़ते थे अथवा धरातल को ऊँचा कर देते थे तो पर्वत-मालाओं की परिस्थिति श्रीर भूमंडल के महाद्वीपों की श्राकृतियाँ वदल जाती थीं। समुद्र श्रधिक गहरे पहाड़ अधिक ऊँचे और ऋतुएँ अत्यन्त विषम हो जाया करती थीं। इस उथल-पुथल के पश्चात् फिर, युगोपर्यन्त अधिक शांति के स्थिर साम्राज्य में, कुहासे मेह और नदियों-द्वारा पर्वतो की उँचाइयाँ छटने से उनका चूरा समुद्र के त्रांतस्तल में जा विछता था। इसके फलस्वरूप अर्थात् उसकी तरी मेंरेत बिछ जाने के कारण वह दिन दिन उथला श्रीर चौड़ा होकर अधिकाधिक भू-भागों पर फैलता जाता था। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे भी युग हुए हैं जब धरती ऋधिक ऊँची और समुद्र अधिक गहरे, या धरती अधिक समतल और समुद्र अधिक उथले हो गये थे। ऊपरी भाग पर **पपड़ी (**crusi) वनने के समय से त्राज तक पृथ्वी धीरे धीरे निरन्तर अधिकाधिक शीतल ही होती जाती है—यह धारणा पाठकों को सर्वथा चित्त से निकाल देनी चाहिए। पृथ्वी में शीतलता आ जाने के बाद उसके धरातळ (surface) पर भू-गर्भ के तापकम (temperature) का प्रभाव पड़ना बंद हो गया। इस बात के चिह



कर्वनिफ़रस दलदल (कोयले की खान का पूर्व रूप)

मिलते हैं कि जिस युग को हम निर्जीव युग कहते हैं उसमें भी ऐसे युग—हिम-कल्प (Glacial Ages)—हुए हैं जिनमें पृथ्वी वर्फ़ या तुगार से सर्वथा दकी हुई थी।

मत्स्य-कल्प के य्रंतकाल मे—ची ते श्रीर उथले समद्र तथा कच्छों (lagoons) की बहुतायन होने पर ही—जीव सृष्टि जल से निकल कर स्थल में सहलता पृषंक फलने लगी। इसमें सन्देह नहीं कि प्रचुर राशि में प्रकट होनेवाली तन्कालीन जीवाहितयों के अधिक प्राचीन प्रतिरूप भी लाखों वर्ष पृषं संसार में श्रम्पष्ट एव श्रप्रकाश्य विधि से विक्रितित हो रहे थे: परन्तु दिन दृती रात चौगुनी उन्नति करने का श्रवसर उनकों उसी समय मिला।



जल-थल-चारी युग के एक भीमकाय जीव लेबिरिन्थोडाएट के शिर की हड्डी।

म्थल-विजय में स्थावर-सृष्टि (बुधादि) का न्थान वाम्तव में पश्यो से व्रथम होने पर भी यह कहना शायद ठीक ही होगा कि इन्हें। की उस यात्रा के पश्चात पण भी तुरका ही उनका श्रमुगमन करने लग गये। लहराते हुए जल के हट जाने पर, त्रपनी पत्तियों को उठाकर धूप में फ़लाये रम्बने के लिए किसी टिकाऊ योर कड़ी टेक की व्यवस्था करना इन वृक्षों के लिए सर्वप्रथम समस्या थी श्रीर जल के निकट न होने से—जंसा ग्रभी ऊपर कह श्राये हैं--नीचे की गीली भूमि से पानी किस प्रकार पीटा के तन्तुयों में पहुँचाया जाय-इसके उपाय हॅट निकालना उनके लिए दूसरी समस्या थी। परन्तु काष्टजाल (woodtissue) या रेशो का विकास होने

पर ये दोनो समस्यायें हल हा गई। इनसे पौदों को टेक भी मिली श्रीर इनके द्वारा पत्तां तक पानी भी सुगमता-पूर्वक पहुँचने लगा। चट्टानों की लेखमाला मे श्रव सहसा विभिन्न जातीय दलदलों में उत्पन्न हुए का शिक (Woody plant) पौदों के समूह के समूह दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इनमें शैवाल के बड़े बड़े बच्च, हंसराज श्रीर दैत्याकार हॉर्स-टेल (Horsetail) नामक बच्च विशेष ही सुख्य हैं। फिर युगयुगान्तरपर्यन्त भिन्न भिन्न श्राकृति के पशु भी—इनके साथ ही साथ धीरे धीरे जल से बाहर रेगकर—निवलने लगे। इनमें, शतपद श्रीर सहस्वपद जीव भी थे श्रीर श्रादिम कीड़े भी; प्राचीने राजकेकड़ों (King-

crabs) के सजातीय प्राणी भी थे और समुद्री विच्छुओं के भी। ये क्रमशः सर्वप्रथम मकड़ी और स्थल के विच्छू कहलाये; फिर कालान्तर मे रीढ़दार पशु भी मिलने लगे। अधिक प्राचीन काल के कुछ कीट आदि बहुत बड़े होते थे। उदाहरण के लिए सपद्य नाग (Dragon Flv) के समान प्रतीत होनेवाली तत्कालीन बड़ी मिक्क्यों ही परं

सहित उन्तीस इंच लम्बी होती थी।

इन नवीन वर्गों और जातियों ने अब अनेक प्रकार से अपने शरीर के हवा में साँम लेने येग्य बना लिया था। इस समय तक समस्त प्राणा केवल पानी में घुली हुई हवा द्वारा ही साँस लेते थे और यही बात वर्तमान पशु-जगत् का भी करनी पड़ती हैं। परन्तु आवश्य कता पड़ने पर शरीरस्थ जलकणों के। अनेक प्रकार से प्राप्त करने के उपाय भी अब पशु समार के। प्राप्त हो गये थे। फेफड़ों के सर्वथा स्रुख जाने पर तो आजकल के मनुष्यों का भी टम



एक लेवीरिन्थौडाएट (ऐरीश्रोप्स) की ठठरी

युट जायगा; मानवीय फेफड़ों की सतहो के आर्ड रहने पर ही हवा उनके द्वारा रुधिर में प्रवेश कर सकती है। पुराण-कालीन गलफड़ों के ऊपर दक्कन वन जाने से जलकणां का स्ख़ना वन्द होने पर अथवा शरीर के भीतर निलकाओं या अन्य किसी अवयव के परिवर्धित होकर निरन्तर जल से आर्ड रहने पर ही पशु हवा में सौस लेने की समर्थ हो सकता है। रीड़ हड्डीवाली आदिम-मछलियाँ जल में जिन गलफड़ों से श्वास लेती थीं उनके द्वाग स्थल पर श्वास लेना असंभव था और पशु-सृष्टि में यह विभाग होते ही पानी में तैरनेवाली मछलियों के ब्लैंडर ने परिवर्तित एवं परिवर्धित होकर शरीरस्थ श्वासयन्त्र अथवा फुपफुन का रूप धारण कर लिया। जल और थल दोनों ही पर एक साथ रहनेवाले प्राण्यां का—जिनमें आडवल के मेंदक और गोह का नाम लिया जा सकता है—जीवन जल ही

में प्रारम्भ होता है चौर उस समय वह गळफड़ों (gills) द्वारा ही श्वास लेते हैं। नदनन्तर जिस प्रकार बहुत-सी गळुलियों के गले में मांस वढ़ जाने पर थेले के समान, मांस के श्वाम-यन्त्रों की सृष्टि होती है उसी प्रकार से इन प्राणियों के गले में भी वैमी ही मांस की वृद्धि होती है चौर इसके द्वारा श्वास लेना प्रारम्भ होते ही पशु स्थल पर च्या जाता है तथा गलफड़े तथा उनके छिद्र लुप्त होने लगते हैं। (केवल एक छिद्र ही रह जाता है चौर उमके ऊपर मांस का दक्कन वन जाने से वह कान के छिद्र चौर पर्दे का कार्य करता है।) इम परिवर्तन के पश्चात् पशु धरती पर ही रह सकता है; परन्तु चुंडे देने चौर वंश-वृद्धि के लिए उसके पानी के किनारे ही जाना पड़ता है।

जिस युग (Age of Swamp) में पृथ्वी इस प्रकार जलमयी हो रही थी छोर स्थल पर बुक्षों की स्रष्टि का प्रारम्भ हो रहा था उस समय रीढ़ की हुड़ीवाले पशु भी हवा में इसी प्रकार श्वास लिया करते थे छौर उनकी गएना भी जल-थलगामी जीवों (amphibia) में ही की जाती थी। उनका छाकार प्रायः छाजकल के गोह के समान होता था छोर उनमें कुछ एक तो ख़ासे बड़े भी होते थे। यह ठीक है कि वे थल पर ही रहते थे; परन्तु इन थलचारी जीवों को भी सदा गीली छौर सीली भूमि के निकट निवास करने की छावश्यकता होतों थी। इसी प्रकार तत्कालीन बुच्च भी स्वभाव से जल-थल-वासी होते थे। उस समय तक उनके फल छौर वीजों की इतनी छिक उन्नत दशा न हुई थी कि घरती पर गिरने के पश्चात् वर्षा छौर छोसजनित जल-कण्लो-द्वारा ही परिवर्धित हो सके । वीज-पाटिलियों (Spores) का पानी में गिरना बुक्षोत्पत्ति के लिए तब छत्यन्त छावश्यक था।

हवा में जीवित रहने के लिए प्राणियों के कैसी कैसी अद्भुत एवं दुरुह आवश्यकतार्ये पूर्ण करनी पड़ीं—इसकी खोज निकालना तुलनात्मक शरीरिवज्ञान (Comparative Anatomy) का अत्यंत कौत्हलपूर्ण अंश है। पशु और वृद्ध दोनों की ही सर्वप्रथम सृष्टि जल में हुई थी। उदाहरणार्थ; मछली से उच्च मनुष्यपर्यन्त मसस्त रीढ़दार प्राणी अंडान्यस्था में अथवा जन्म लेने से पूर्व ही विकास की प्रथम श्रेणी के। समाप्त कर देते हैं; और इसी दशा में उनके गलछिद्र भी (विकास के कारण) जन्म लेने से प्रथम ही वन्द हो जाते हैं। मछलियों की अधिक उन्नत श्रेणियों में भी, पानी से धुलनेवाली आँखों पर —उनको सदेव आर्द्र रखने के लिए—पलक तथा जल चुआनेवाली विशेष मांसिप्रड (glands) होते हैं। वायु की निर्वल शब्द-तरंगों के। पकड़ने के लिए ही कान के पदीं की आवश्यकता हुई। इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव के। अपने के। वायु-परिस्थित (Aerial conditions) के अनुकूल बनाने के लिए अपने में बहुत-से संशोधन तथा परिवर्तन करके जहाँ तहाँ गाँठगूँठ करनी पड़ी है।

यह कार्यन काल (Carboniferous Age) जल-थल-चारी जीवों का युग कहाता है। इसमें प्राणी समुद्र से मिली हुई भीलों तथा जलाशयों के निकट, नीची एवं गीली भूमि में ही निवास किया करते थे। सृष्टि का विस्तार इतने ही द्वेत्र तक परिमित था। पहाड़ियाँ और ऊँची धरितयाँ उस समय तक सर्वथा वंडी और जीवन-शून्य ही थीं। हवा में श्वास लेना सीख लेने पर भी प्राणियों का उत्पत्ति-स्थान, उस समय तक भी जल ही चला आता था। वंशोत्पत्ति के लिए उनको फिर भी जल ही की शरण लेनी पड़ती थी।

### सरीस्ट्रप-कल्प

जल-थल-चारी जीवयुग के अर्थात् कार्यन-कालीन (Carboniferous) जीव-संकुल के पश्चात् सुदीर्घ सूखे और भयंकर युग प्रारंभ हो गये। चटान लेख-माला में ये युग रेतीले पत्थरों आदि की मोटी तहों से प्रदर्शित हैं जिनमें फ़ोसिलों की संख्या अपेक्षाकृत नगएय रह जाती है। उस समय पृथ्वी का तापमान (Temperature) अत्यन्त अस्थिर था और सुदीर्घकाल तक यहाँ पर हिम-सा कठिन शीत भी पड़ता था। इन्हीं कारणों से पूर्वकालीन अन्पदेशीय नृखादिक-संकुल की वृद्धि कक गई और उपरोक्त नवीन तहों के इनके ऊपर निरन्तर चढ़ते रहने से यह आय-कालीन वृक्षादिक उनके भार से सिमिट कर परिवर्तन द्वारा कुछ ऐसे धातु-सदृश कठार हो गये कि आजकल संसार में पाई जानेवाली कोयले की खाने ' उन्हीं की रूपान्तर-मात्र हैं।

किन्तु परिवर्तन-शील युगों में ही प्राणतत्त्व (Life) अत्यन्त शीघता-पूर्वक रूपान्तरित होता है; और किनाइयाँ पड़ने पर अत्यन्त लाभदायक शिक्षा ग्रहण करता है। फिर हवा में गर्मी और नमी (Moisture) बढ़ने के साथ ही साथ हमको नवीन वर्गों के वृक्ष और पशु भी मिलने लगे। चहानों की लेखमाला में हमें ऐसे रीढ़दार प्राणियों के चिह्न भी मिलते हैं जिनके अण्डों से मण्डूक-शिशु (Tadpoles) की भाँति कुछ काल-पर्यन्त जल में रहने-वाले यचे न निकल कर ऐसे प्राणी उत्पन्न होते थे जो अण्डा टूटने से प्रथम ही परिवर्द्धित हो वयस्क प्राणियों के इतने अधिक समान हो जाते थे कि उत्पन्न होते ही उनके लिए स्वतंत्रतापूर्वक वायुमण्डल में आकर जीवित रहना सर्वथा संभव था। उन प्राणियों के गलफड़े (Gills) तो न होते थे; पर हाँ उनमें रन्ध-चिह्न ही अपरिपक्व दशा में दीख पड़से थे।

अपने विकास में मगडूक-शिशु ( Ladpoles) की अवस्था से हीन यह नवीन पशु-सिष्ट सरीसपों की थी। इसके साथ ही साथ बीजवाले वृत्तों का विकास हुआ। ये वृक्ष भीलों या दलदलों की सहायता के विना ही अपने बीजो को फैला सकते थे। ताड़ के समान (Cycad) साइकड और उष्णकटिबन्धीय शंकु-आकार (Conifers) के वृत्त तो अब हो चले थे परन्तु फूलों के पेड़ अथवा घास उस समय तक उत्पन्न न हुई थी।

हाँ, हंसराज (terns) की बहुत-सी जातियाँ पाई जाती थीं। इसी प्रकार की ड़ों-मको ड़ों की जातियाँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं। यद्यीप गुवरीलें तो उत्यन्न हो गये थे तथापि मधु-मिक्खयों और रंग-विरंगी तितिलयों की दिष्टि होनी शेप थी। परन्तु स्थल की नवीन दिष्टि—नवीन वृद्ध तथा पशुवर्ग—के आद्य एवं प्रधान और मुख्य आकारों की नींव वास्तव में, इन्हीं सुदोर्घ उम्र युगों में सर्वप्रथम रखी गई थी, और अय, फूलने फलने के लिए नूतन दिष्टि उपयुक्त अवसर की वाट जोह रही थी।

फिर युगयुगान्तरों में बहुत कुछ परिवर्तन के पश्चात् वह शान्ति का समय भी त्रा गया। पृथ्वी के बाह्य पपड़ों की गतियों (जिनका हिसाव हम त्राभी तक ठीक-ठीक

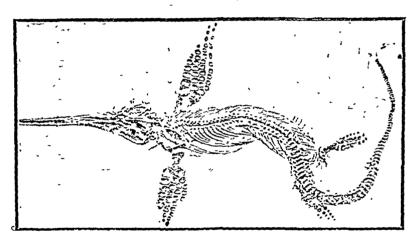

मध्यजीव युग की एक मछलीरूपी छिपकली की ठठरी का फ्रोसिल

नहीं लगा सके हैं) पृथ्वी के मार्गपरिवर्तन तथा ध्रुव के कोणों की न्यूनाधिकता के सिम्मिलित फल-स्वरूप पृथ्वी के अत्यन्त विस्तृत त्रेत्र में बहुत दिनों तक उप्ण जलवायु वनी रही। यह अनुमान किया जाता है कि यह अवस्था कोई वीस करोड़ वर्ष तक रही होगी। निर्जीव शिलायुग तथा प्राचीन (लुत) जीव-युग (Azoic and Palaeozoic Periods) से (जिनका सिम्मिलित काल एक अरंथ चालीस करोड़ वर्ष होता है) एक छोर तथा इनके छोर वर्तमान युग के बीच में आनेवाले नवीन जीव-युग (Cainozoic) से दूसरी ओर, विभिन्नता प्रकट करने के लिए (रेंग कर चलनेवाले प्राणियों की आर्चर्यजनक वृद्धि के कारण) इस

काल को मध्य जीव-युग (Mesozoic Age) अथवा सरीस्प युग भी कहते हैं। इस युग को वीते अब आठ करोड़ वर्ष हो गये।

श्वाजकल संसार में सरीस्पवर्गीं जातियों की संख्या कम है श्वीर उनका विस्तार भी पहले की श्रपेचा बहुत परिमित है। यह सच है कि कार्वन-काल (carbeniferous) के जल-थल-गामी प्राणियों की श्रपेचा (जो उस समय संसार के स्वामी वने हुए थं) रेंग कर चलनेवाले इन जन्तुश्रों की संख्या फिर भी इस समय पृथ्वी पर कहीं श्रिषक दीख पड़ती है। साँप, कळुए कच्छुप (chelonia) घड़ियाल मगर श्रीर गिरगिट सव इसी वर्ग के प्राणी हैं। इन सबको विना किसी श्रपवाद के वारहों मास उप्णाता की श्रावश्यकता होती है। इनमें शीत सहन करने की शिक्त नहीं है। मध्य जीव-युग (Mesozoic Age) के समस्त सरीस्प-वर्गीय प्राणियों को शाय इसी श्रसुविधा के कारण महान् कप्ट उठाने पड़ते थं। वे मानों कृत्रिम उप्ण्यह के जीव थे जो उप्ण जलवायु की वनस्पित के वीच में रहते थे। कुहासे को सहन करने की उनमें शिक्त न थी। परन्तु संसार ने उस दशा से—जव दलदल श्रीर कीच में ही वृक्षों श्रीर पशुश्रों का जीवन संभव था—उन्नति कर ऐसे पशु-पादप उत्पन्न कर दिये थे जो सूली भृमि पर जीवित रह सकते थे।

विशाल कच्छप नक गिरगिट श्रीर साँप प्रभृति संसार में श्राजकल पाये जानेवाले



एक पत्तांगुलीय

सरीस्पवर्गीय प्राणियों का वाहुल्य तो था ही किन्तु उस समय संसार में वहुत-से ऐसे श्रद्धुत प्राणी भी पाये जाते थे जो श्रव सर्वथा लुप्त हो गये हैं। गोह की श्राकृति के एक प्रकार के भयंकर जन्तुश्रों (Dinosaurs) के उस समय वहुत-से भेद पाये जाते थे। श्रिधिक निचले

मूं भागों में वनस्पति उत्पन्न होने लगी थी और तव नरकुल हंसराज श्रांदि की गहन भाड़ियाँ वहाँ फैलने लगी थीं। इस तृण-संकुल को खाकर जीवित रहनेवाले तृणाहारी सरीस्पों की संख्या भी वहने लगी। श्रीर जब मध्य जीवयुग (Mesozoic Period) श्रपनी पराकाष्ट्रा पर पहुँचा तो इन सरीस्पों का श्राकार भी श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। इनमें से कुछ तो इतने भीमकाय थे कि उनके सहश स्थल-प्राणी संसार में फिर कभी उत्पन्न ही नहीं हुए। उनका डील-डील हेल मछली की तरह लम्या-चौड़ा होता था। उदाहरणार्थ, दिसो-डेक्स कारनेगिश्राई (Diplodocus Carnegii) ही की थूँ थनी से लेकर पूँछ तक की लम्वाई चौरासी फीट होती थी; श्रीर दानवाकार गोहाकृतीय जीव (Giagantosaurus) तो इनसे भी लम्बे होते थे श्रीर सो फीट तक बैटते थे। इन भयंकराकृतीय प्राण्यों को इन्हीं के श्रमुक्ल श्राकारवाले श्रन्य मांसाहारी गोहाकृतीय जन्तु (Dinosaurs) श्रपना श्राहार बनाया करते थे। श्रीर इनमें से एक, महान् पोड़क गोहाकृतीय जन्तु (Tyrannosaurus) को तो बहुत-सी पुस्त्कों में सरीस्पर-वर्गाय भयंकरता की पराकाष्ट्रा बताया गया है।

मध्य जीव युग (Mesozoic Age) के उपरोक्त भीमकाय जन्तु जिस समय भाड़ियों और सदावहार जंगलों में चरते और एक दूसरे का पीछा करते थे उस समय इमी सरीस्प-वर्गीय एक अन्य उपजातीय प्राणी भी ये जो अब सर्वथा नष्ट हो गये हैं। इनके आगे के अवयव चिमगादड़ों की तरह होते थे और ये कीड़े-मकोड़े और एक दूसरे का पीछा करते समय पहले फुदकते और वैलून या हवाई जहाज़ से उत्तरनेवाली छत्यी (Parachute) की भाँति पृथ्वी पर ऊपर से सीधे गिरा करते थे। परन्तु, कालान्तर में धीरे धीरे इन्होंने तत्कालीन भाड़ियों और जङ्गली वृक्षों की शाखाओं के बीच में हांकर उड़ान भरना प्रारम्भ कर दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन जीवों का नाम पत्नांगुळीय (Pterodactyls) रक्खा है। रीड़दार प्राणियों में सर्वप्रथम उड़नेवाले प्राणी ये ही थे। इनकी यह उन्नति रीड़दार प्राणियों की एक नई विजय थी।

परन्तु कुछ सरीस्पों का अब फिर समुद्र की ब्रोर मुकाव होता जा रहा था; ब्रोर सिर्त् गेहास्तिय (Mososaurs) कि-गोहास्तिय (Plesiosaurs) ब्रीर सत्य-गेहास्तिय (Ichthyosaurs) इन तीन वर्गों ने उसी समुद्र पर—जहाँ से इनके पुरखा ब्रादिमावस्था में बाहर निकले थे—पुनः ब्राक्तमण किया। इन प्राणियों में भी बहुत-से हेल के समान भीमकाय होते थे। मत्स्य-गोहास्त्तीय वर्ग के प्राणी तो—ऐसा प्रतीत होता है कि सोलहों ब्राना समुद्री जीव थे। परन्तु कि-गोहास्त्रतीयवर्ग के वंशज ब्रय संसार में सर्वया ब्राप्य हैं। इनकी देह वड़ी ब्रोर मज़वृत होती थी ब्रीर उनमें

बड़े बड़े पतवार-सरीखे अवयव भी होते थे जिनके द्वारा तैरने और दलदल अथवा उथले जल की तली पर चलने में उन्हें पूरी सहायता मिलती थी। इनका अपेक्षाकृत बहुत छोटा-सा सिर—हंस की ग्रीवा को भी लजानेवाली सर्प के समान लम्बी गर्दन के सिरे पर होता था।



दलदल में रहनेवाले गोहाकृतीय जंतु (डिस्नोडोकस) की ठठरी । थूँ थनी से पूँछ के सिरे तक इसकी लम्बाई प्रक्रिति है ।

यह किं-गोहाकृतीय प्राणी या तो हंसों की भाँति तैरकर पानी के भीतर भक्ष्य पदार्थ हूँ हते त्रीर भोजनचर्या करते थे त्र्यथवा पानी में डुवकी लगाकर किसी जाती हुई मछुली या अन्य प्राणी पर भपटते थे।

सम्पूर्ण मध्य जीव-युग (Mesozoic Age) में इसी प्रकार के स्थल-प्राणियों का प्राधान्य पाया जाता था। हम कह सकते हैं कि पूर्व की अपेन्ना इस युग की सृष्टि ने प्रत्येक दिशा में अधिक उन्नति कर ली थी। इन जीवों का आकार, कार्यनेत्र, वल और उद्योग पहले के प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक था। या यों कहिए कि ऐसे जीवट के प्राणी संसार में उस समय तक उत्पन्न ही नहीं हुए थे। समुद्रों में इस प्रकार की उन्नति नहीं

हुई थी, पर उसमें नये नये प्रकार के बहुत-से जीव दीख पड़ने लगे थे। उथले समुद्दों में अमोनाइट नामक एक प्रकार की मछली की असंख्य जातियों पाई जाती थीं। इनके घोंघे कुएडली के आकार के होते थे और उनमें कई एक ख़ाने बने रहते थे। यदापि उनके पुरखा प्राचीन जीव-युग के समुद्रों में भी विद्यमान थे, तथापि इस युग में इन जीवां की संख्या बहुत अधिक हो गई। संसार में अब इन मत्स्यों के वंशज नहीं मिलते। उष्ण्किटवन्धीय समुद्रों में पाया जानेवाला नॉटिलस (Nautilus) नामक मोती के समान चमकदार मत्स्य ही इनसे कुछ कुछ मिलता-जुलता है। फिर इनके पश्चात् रकावी के समान चपटे और दांतों के समान नुकीले सहरोंवाले पुराण्कालीन मत्स्यों के स्थान में अधिक हलके एवं पतले सहरेवाली तरह तरह की मछिलयाँ उत्पन्न हुई जिनमें पंशोत्पादन की शिक्त वहुत अधिक है और जो तव से अब तक समुद्रों और निद्यों में सर्वप्रधान हैं।

### श्रादिम पत्नी श्रीर प्रथम स्तनपायी जीव

पिछले परिच्छेद में मध्यम जीव-युग—जिसे इस संसार के इतिहास का ग्रीप्मकाल कहा जा सकता है—की सघन वनस्पित और ग्रसंख्य रेंगकर चलनेवाले प्राण्यों (सरीसपों) का वर्णन किया जा चुका है। किंतु जिस समय गोहाकृतीय भयंकर जीव (Dinosaurs) घास के गर्म मैदानों और दलदलों में ग्रानन्दपूर्वक विचरण करते थे और जिस समय पुष्पद्दीन पादपों और पेड़ों में फड़फड़ाते और कदाचित् चीखते हुए पक्षांगुलीय जीव भनभन करनेवाले कीड़ों-मकोड़ों का शिकार करते थे उस समय कुछ ऐसे जीव भी थे जो उपरोक्त जीवों से मिलते-जुलते तो थे किंतु जो संख्या में कम थे और बहुत कम प्रकार के होते थे। ये जीव धीरे धीरे नई शक्तियाँ प्राप्त कर रहे थे। साथ ही साथ वे कष्ट सह कर नई वातें सीख रहे थे और ग्रंत में जब पृथ्वी पर सूर्य का ताप कम होने लगा तथा वनस्पित भी कम होने लगी तब इन नई शक्तियों और नई सीखी हुई वातों ने इन ग्रल्पसंख्यक जीवों के। ग्रपनी जाति की जीवित रखने में वड़ी संहायता दी।

ऐसा प्रतीत होता है कि फुदकनेवाले सरीस्रपों के कुछ वंश और उपजातियाँ, जो वास्तव में भयक्कर गोहाकृतीयवर्ग के छोटे छोटे जन्तु थे, शत्रुओं के पीछा करने और पारस्परिक संपर्ष के कारण इस दशा के। प्राप्त हो गये थे कि उनके लिए नष्ट हो जाने अथवा ऊँच ऊँचे पहाड़ों या समुद्र के तट की ठंडी जलवायु में निवास करने के अतिरिक्त और काई गित ही नहीं रह गई थी। ऐसे समय इन सताई हुई उपजातियों में एक नवीन प्रकार के सेहरे (Scales) का विकास हुआ; थे सेहरे पहले तो बढ़कर सेही के काँटों (quill) की भाँति लम्बे और नुकीले हो गये और फिर, कालान्तर में, इनमें शाखा-प्रशाखायें निकलने के कारण परों का थोड़ा बहुत श्रीगणेश हुआ। सेही के काँटों-सहश इन सेहरों से, समस्त देह ढक जाने के कारण, शरीर के भीतर की गर्मी— पूर्वोत्पन्न सरीस्रपों के बाह्यचर्म की अपेद्या—कहीं अधिक उत्तमता से रुकती थी। इसी लिए ये प्राणी अधिक शीतल भू-भागों में, जो अब तक सर्वथा निर्जन पड़े हुए थे, जाकर वसने में समर्थ हुए। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ शायद इन प्राणियों के। अपने अंडों के लिए भी बहुत अधिक चिंता होने लगी थी। बहुधा देखा

गया है कि सरीसृप-वर्गीय बहुत-से जन्तु अपने अंडों की तिनक भी पर्वा न कर ऋतु और सूर्य की ही दया पर उनका संतित-उत्पादन के लिए छोड़ देते हैं। परन्तु अब सरीसृपं की कुछ उपजातियों में अपने अंडों की रत्ता और उनको शरीरस्थ उप्णता-द्वारा सेंकने का स्वभाव होता जाता था।

शीत से वचने के लिए उपरोक्त साधनों के सिवाय इन जीवों के भीतरी अवयवां में भी परिवर्तन हो रहे थे जिनके कारण ये आदिम पक्षी उप्ण रक्तवाले हो गये और इन्हें

ज्यपने को गर्म रखने के लिए घाम में पडकर शरीर सेंकने की श्रावश्यकता न रही । समुद्र के ही पत्नी सबसे पुराने दीख पडते हैं: मछलियाँ इनका ब्राहार थीं: ब्रीर इनके ब्रगले वाहुयुगल पत्ताकार न होकर, पैनगुइन (penguin)पित्यों की भाँति पतवार-सरीखे होते थे। न्यूज़ीलैंड की 'की-वी' नामक आदिमयुगीय चिडिया के पर अत्यन्त सरल होते हैं। वह न तो उड सकती है और न उडनेवाले पित्तयों की वंश-धर ही प्रतीत होती है। पिचयों के विकास में परों (feathers) की उत्पत्ति पक्षों अर्थात् हैनों (wings) से प्रथम हुई थी । परन्तु जैसे ही परों का विकास हुआ तैसे ही लाघवरूप से उनका फैलाव होने की सम्भावना होते ही.



श्रार्कियोटेरिक्स नामक एक श्रादिम पत्ती का फ्रोसिल

पत्तों (डैनों) का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी हो गया। शिलाखरडों में दवा हुआ कम से कम ऐसे एक अत्यन्त पुराणकालीन पत्ती का शरीरावशेष (फ्रोसिल) हमका मिला

है। इसके जबड़े में सरीस्पों की माँति दाँत हैं और उनके समान पूँछ भी हैं तथा चिड़ियों के से वास्तिविक पर भी हैं। वह अवश्य ही उड़ सकती थी। वह सध्य जी न-युग (Mesozoic) काल के पत्तांगुरुरोयवर्ग (Pterodactyls) की थी। परन्तु यह सब होने पर भी अन्त में यही कहना पड़ता है कि मध्य जीव-युग में न तो चिड़ियों की बहुतायत थी और न उनकी विविध जातियाँ ही पाई जाती थीं। यदि आजकल का कोई मनुष्य फिर से पीछे लौट कर किसी मध्य जीव-युगीय (Mesozoic age) देश में जा सके तो कई दिवस-पर्यन्त अमण करने पर भी, उसको वहाँ की भाड़ियों और नरकुलों में पत्तांगुरुरीय (Pterodacty!) वर्ग के प्राण्यों और कीड़ -मकोड़ों की बहुतायत तो मिलेगी किंतु उसे किसी वास्तिवक पत्ती के दर्शन न हो संकेंगे।

इसके अतिरिक्त उसे स्तनपायो (Mammal) प्राणियों के चिह्न भी न मिलें गे। सर्वप्रथम स्तनपायी पशु चिड़ियों के नाम से पुकारे जानेवाले प्राणियों के उत्पन्न होने से,— शायद लाखों वर्ष पूर्व ही, संसार में उत्पन्न हो गये थे; परन्तु अत्यन्त छोटी आकृति तथा अस्पष्ट एव दूर होने के कारण किसी का ध्यान ही उनकी और नहीं गया था।

त्रादिम काल की चिड़ियों की भाँति, पृथ्वी के सर्वप्रथम स्तनपायी प्राणियों को भी प्रतियोगिता श्रीर कठिनाइयों के कारण विवश होकर श्रपने शरीर के। शीतकाल के उपयक्त वनाना पड़ा था; त्रौर चिड़ियों की भाँति इनके सहरे भी विकसित होकर सेही के काँटों के सदृश शरीर की उप्णता बनाये रखने में वर्म का-सा काम करते थे, तदुपरांत धूप से शरीर सेंकने की आवश्यकता के। दूर करने, तथा शरीरस्थ रुधिर के। उष्ण बनाये रखने के लिए इन स्तनपायी प्राणियों में भी पित्तयों की भाँति परिवर्तन श्रीर संशोधन होने श्रारम्भ हे। गये । इन परिवर्तनों का क्रम ते। वही था परन्तु उसके विवरण में विभिन्नता थी । परों के स्थान में इनके शरीर पर वाल जमने प्रारम्भ हुए श्रीर श्रएडों का सेने श्रीर उनकी रत्ता करने के वजाय उनकी रक्षा और उन्हें उष्ण वनाये रखने के लिए यह प्राणिवर्ग तव तक उनका श्रपने शरीर के भीतर ही रखता था जब तक वे परिपक्व न हा जायाँ। इस वर्ग के अधिकांश पशु अंडों के। नहीं सेते, प्रत्युत शरीर के भीतर शिशु के प्ररिपक्व है। जाने पर उसे अपने शरीर से वाहर निकालते थे। शिशु के उत्पन्न होने के बाद भी शिशु की रचा करने और उसे भाजन देने के लिए वे उससे सम्बन्ध रखते थे। त्राजकल स्तनपायीवर्ग के प्रायः सव पशुत्रों के स्तन होते हैं और वे अपने बच्चों का दूध पिलाते हैं। इस वर्ग में बहुत ही कम ऐसे हैं जिनके स्तन नहीं होते । इस समय दे। स्तनपायी पशु ऐसे मिलते हैं जो अंडे देते हैं किन्तु वे अपनी खाल के नीचे के एक साव से बच्चों का पोपरा करते हैं। ये देा पशु वत्तक की-सी चांचवाले प्लेटीयस (Platypus) श्रीर एकडिना ( Echdina) हैं।

एकटिना ऐसे अंडे देता है जिनका खोल चमड़े की तरह कड़ा श्रीर लचीला होता है। वह अंडे देकर उनका श्रपने उदर के नीचे बनी हुई थैली में रख लेता है श्रीर जब तक

यंडे फ्ट कर उसमें से बच्चा नहीं निकल याता तव तक वह यंडे के। उसी थैली में सुरच्चित यौर गर्म रखे हए घुमा करता है।

मध्य जीव-युग म दर्शक का जिस प्रकार चिड़ियों के हॅडने में दिन और सप्ताह तक लगना संभव था उसी यदि उसे प्रकार स्तनपायी जीवों का स्थान न मालूम होता तो उसे उनका पता लगाना भी असंभव था। मध्य जीव-युग में स्तनपायी जीव श्रीर पत्ती दोनों ही बड़े विचित्र स्वभाववाले गौग श्रौर महत्त्वहीन प्रतीत होते थे।

सरीसपों का काल आठ करोड़ वर्ष का कृता गया है। यदि काई श्रद्धं मानवीय



हेस्मिरोनिस नामक एक मध्य जीवकालीन पक्षी

विवेक-शक्ति उस कल्पनातीत दीर्घकाल के बहुत समय तक देखती होती तो उसे उम युग के सूर्य का प्रकाश श्रौर उम्म्यता तथा वनस्पति की प्रचुरता कितनी स्थिर एवं मुरस्ति तथा अनन्त प्रतीत होती ! उसे गोहाकृतीय भयंकर जीवों की समृद्धि और उड़नेवाले गिरिगटों की प्रचुरता कितनी स्थिर मालूम होती ! और फिर इस विश्व के रहस्यमय नृत्य की ताल बदली और विश्व संसार की एकत्रित शक्तियाँ उस स्थिरता के विरुद्ध हो गई जो अनंत प्रतीत हो रही थी । जीवों का भाग्य मंद होने लगा । पृथ्वी पर परिवर्तन होने लगे । ज्यों-



न्यूज़ीलैएड में पाया जानेवाला की-वी नामक पक्षी

ज्यों युग बीतने लगे त्यों त्यों संसार की ग्रवस्था बदलने लगी। ग्रात्य-धिक शीत के कारण जीवन दुस्तर हो गया। समय के परिवर्तन के साथ ही साथ धरातल में भी हेर-फेर होने लगे श्रीर पर्वत-मालाश्रों तथा समद्रों के भी स्थान बदल गये। इस ऐश्वर्यशाली एवं सुदीर्घ मध्य जीव-युग के नष्ट होते समय शिला-लेख-मालाञ्चों में जो ग्रत्यत्त सार्थक बात हमका दृष्टिगोचर होती है वह यह है कि संसार की भौतिक ग्रावस्था के निरंतर परिवर्तन के साथ ही साथ जीवों

के श्राकार में भी बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे थे श्रीर संसार में नवीन तथा श्रद्धत जाति के प्राणी दिखलाई पड़ने लगे थे। श्रपने श्रवश्यम्भावी सर्वनाश के। सिर पर खड़े देख श्रिधक प्राचीन प्राणिवर्ग श्रीर उपजातियों ने श्रपने को परिस्थित के श्रनुकूल करने की पूरी पूरी योग्यता प्रदर्शित की। उदाहरणार्थ—मध्य जीव-युग के श्रंतिम काल में श्रमीनाइट (Ammonites) ने नाना प्रकार के श्राश्चर्यजनक श्राकार धारण किये थे। मौतिक परि-



नवीन जीव-युग के श्रंतिम काल की एक शिला। यह यूनान देश में पाई गई थी। इसमें श्रादिम स्तनपायी जीवों के फ़ोसिल की बहुतायत है।

स्थितियों के स्थायी हो जाने पर नवीनता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता ग्रीर परिस्थिति के अनुकूल होने की शक्ति श्रवरुद्ध हो जाती है; क्योंकि उस परिस्थिति में प्राणी के लिए जो आकार-प्रकार सर्वथा उपयुक्त हो सकता है वह तो वहाँ है ही फिर विकास किस लिए हो? परन्तु सदा एक-से श्राकार रखनेवाले प्राणियों की नृतन परिस्थिति में श्रत्यन्त दुर्दशा होनी है। ऐसी परिस्थित में उसी जीव को जीवित रहने का श्रवसर मिलता है जिसमें श्रपने को परिस्थित के श्रनुकुल बनाने की योग्यता होती है।

चट्टानों की लेख-माला का कम इसके पश्चात् सहसा भंग हो जाता है; श्रीर फिर इसके आगे लाखों वर्षों के वृत्तान्त का हमको कुछ भी पता नहीं चलता । वह श्रभी तक पर्दे के भीतर ही छिपा हुआ है । इसी कारण तत्कालीन जीवन के इतिहास की वाह्य रूप-रेखा खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर की बात है । परन्तु जब यह यवनिका उठी तय सरीस्प-काल का अन्त हो चुका था । भयद्वर गोहाकृतीय प्राण्यों किंवा गोहाकृतीय मत्स्य गोहाकृतीय पत्तांगुलीय और 'अमोनाइट" प्राण्यों के असंख्य वर्ग एवं उपजातियों के चिह्न तक पृथ्वी पर न रह गये थे । अत्यन्त कठिन शीत के कारण वे समूल नए हो गये थे । परिवर्तित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जिस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यन यी उनको वारम्यार आकृति-परिवर्तन करने पर भी ये प्राणी अन्त समय नन् रूप सके । संसार ऐसी भयंकर शीत और उष्ण्वता की अवस्थाओं में होक ली एवं सुदीर्घ सहन करना इन मध्य जीव-युगीय प्राण्यों के लिए असंभव था श्रीव-युग के नष्ट नाश हो गया । और अब हमको संसार-नाटक के रंगमञ्च पर सहभ्य शिला-लेख-देता है । इस समय पृथ्वी पर जो वनस्पित और जीव अधिकार । हो में जो अत्यन्त वनस्पित और जीवों से अधिक कष्ट-सहिष्णु हैं।

जीवन की कथा का नवीन अध्याय फिर भी अनाकर्षक है तर होती है है। साइकड (Cycads) और शंकु आकारवाले (Cor.ie) है कि संसार ऐसे पेड़ उत्पन्न हो गये जो शीतकाल की वर्फ से बचने के लिए उसके अवस्था के देते हैं। अब फूल देनेवाले पौदे और भाड़ियाँ भी उत्पन्न हो गईं। अस्वर्तन सुपों की बहुतायत थी वहाँ तरह तरह के पिंच्यों और स्तनपायी पशुअध जं अहण कर लिया।

#### स्तनपायी जीव-कल्प

पृथ्वी के इतिहास में अब नवीन जीव-युग (Cainozoic Period) नामक एक ऐसा वड़ा काल आता है जिसमें ज्वालामुखी पर्वतों ने अत्यन्त विपम रूप धारण कर लिया था। और, जब धरातल पर बड़े बड़े उथल-पुथल हुआ करते थे, आल्प्स और हिमालय पर्वत-श्रेणियाँ तथा रौकीज़ और एन्डीज़ सरीखी मेरुदएड-सदश गिरिमालार्थे इसी समय उभर-उभर कर ऊपर का आ निकली थीं; और वर्तमान समुद्र एवं महाद्वीपों की प्रारंभिक रूप-रेखा भी सर्वप्रथम इसी समय प्रकट हुई थी। पृथ्वी के मान-चित्र का वर्तमान काल से अस्पष्ट स्माद्दरम इसी युग से शुरू होता है। गणना करने से पता चलता है कि नवीन जीव-युग के प्रथ के अध्यान तक चार करोड़ से लेकर आठ करोड़ वर्ष तक बीत चुके हैं।

एग के प्रारम्भ में पृथ्वी की जल-वायु अत्यन्त ही उग्र थी। परन्तु काला-अधिकाधिक उप्ण होते रहने से धरातल पर जीव और वनस्पति अने ही युग उपस्थित हो गया। परन्तु इसके पश्चात् पृथ्वी पर हिम-के नाम से प्रसिद्ध शीतयुगों के ऐसे अनेक चक्र आने प्रारम्भ हुए केर-धीरे इसका उद्धार ही हो रहा है।

सम्बन्धी ज्ञान के सर्वथा अपर्यात श्रीर अपूर्ण होने के कारण कि भविष्य में पृथ्वी की जल-वायु कैसी होगी। हम अधिकाधिक की श्रीर वढ़ रहे हैं, अथवा किसी नवीन हिम-कल्प की श्रीर हमारा निर्मालामुखी पर्वतों की प्रगतियाँ वढ़ या घट रही हैं एवं पर्वत-भेणियाँ नहीं, इन वातों का जान हमके। नहीं है। इस संबंध में हमारी भीतिक अकारी इतनी कम है कि हमारे पास भविष्य की जल-वायु वतलाने के लिए पर्योग समग्री है ही नहीं।

हाँ, तो इस युग का प्रारम्भ होते ही पृथ्वी पर घास उत्पन्न होने से प्रादिम गांचर-भृमियों की सृष्टि हुई श्रीर उन स्तनपायी जीवों ने, जो किसी समय वहुत ही महत्त्वहीन समके जाते थे, अब आश्चर्यजनक उन्नति कर डाली। उन्होंने यहाँ तक उन्नति क कि अत्यन्त आश्चर्यदायक शस्याहारी पशु और उनके। भी भक्षण करनेवाले हिंसक पाणी संसार में देख पड़ने लगे।

युगयुगांतर पहले इस पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी जा सरीस्प जीव वसते थे और जो वाद में लुत हा गये—यदि उनकी तुलना इन आदिम स्तनपायी जीवों से की जाय ता ध्यानपूर्वक न देखनेवाला निरीक्षक यही समभेगा कि ये नये शाकाहारी और मांसाहारी स्तनपायी पशु और पत्ती क्रमश: मध्य जीव-युग के शांकाहारी और मांसाहारी भयंकर गेहाकृतीय जीवों और पत्तांगुलीय प्राणियों की पुनरावृत्ति-मात्र हैं। उसे प्रत्यक्ष भेद उन दोनों वर्गों के स्वभाव ही में मालूम पड़ेगा। परन्तु यह बाह्य तुलना ही कहलावेगी—वास्तविक नहीं। क्योंकि विश्ववैचित्र्य तो अनन्त और धारावाही है; यहाँ सदैव उन्नति ही होती रहती है। इतिहास में किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती; और न किसी का दूसरी से पूर्णतया साहश्य ही हो सकता है। (इस न्याय के अनुसार) ध्यानपूर्वक देखने से, मध्य जीव-युग और नवीन जीव-युग के प्राणि-वर्ग में, साहश्य की अपेन्ना अन्तर ही अधिक स्पष्ट और गहरा दृष्टिगोचर होता है।

वास्तव में इन दोनें। कालों का मौलिक भेद इन दे। युगों की मानसिक जीवन की विभिन्नता में है। इस विभिन्नता का मुख्य कारण यह है कि स्तनपायी जीव श्रीर (कुछ सीमा तक) पत्ती भी अपनी संतान से उनके जन्म के वाद कुछ दिनों तक तो अवश्य ही संपर्क बनाये रखते हैं। सरीस्पों के जीवन में यह बात नहीं होती। रेंगकर चलनेवाले प्राणी वह्धा अपने अएडों का नहीं सेते और उन्हें छोड़कर चल देते हैं। इसी कारण सरीसप की सन्तान का अपने माता-पिता का तनिक-सा भी ज्ञान नहीं होता। उनका मानसिक जीवन का प्रारम्भ श्रीर श्रन्त, जितना कुछ भी है, श्रपने ही श्रनुभव पर निर्भर रहता है। वे अपने सजातीयों के। अपने पास चाहे सहन कर लें, किन्तु वे उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते । श्रतएवं वे न तो दूसरों का श्रनुकरण करते हैं न उनसे कुछ सीखते हैं और न उनके साथ मिलकर सामूहिक शक्ति-द्वारा कोई कार्य ही सम्पादन कर सकते हैं। उनकी जीवन-लीला एकाकी रहनेवाले प्राणियों की भाँति समाप्त हा जाती है। परन्तु इन नवीन स्तनपायी जीवों ग्रौर पक्षियों का प्रधान लच्चण नवजात संतति की स्तनपान कराना, उनकी गुअपा और भरण-पोपण करना था। अतएव इनमें अनुकरण-द्वारा शिवा प्राप्त करने और भयस्चक शब्दों श्रथवा पारस्परिक नियन्त्रण और शिक्षा देनेवाले सामृहिक कार्य करने तथा एक प्राणी का दूसरे प्राणी से सहयोग होने की संभावना हा गई। संसार में शिक्षा प्राप्त करने याग्य प्राणि-जीवन का सर्वप्रथम जन्म हुआ।

नयीन जीव-युग के इन आदिम स्तनपायी जीवों के भेजें का आकार मध्य जीव-युग के उद्यमशील मांसभक्षी भयंकर गोहाकृतीय जीयों के भेजें के आकार से कुछ ही वढ़ कर है। जैसे जैसे हम वर्तमान काल की ओर अप्रसर होते हैं, वैसे वैसे, इन स्तनपायी प्राणियां की प्रत्येक उपजाति और वंश के मस्तिष्क की शिक्त में, वहुत ही थोड़ी परन्तु अधिकाधिक उन्नति देख पड़ती हैं। उदाहरणार्थ — नवीन जीव-युग के वहुत कुछ आरंभकाल



नवीन जीव-युग के प्रारंभिक काल का एक स्तनपायी पशु । दानवाकार पुराणकालीन गैंडा

ही में पृथ्वी पर गेंडे के सहश कुछ पशु उत्पन्न हो गये थे। टाइटेनोथिरियम (Titanotherium दानवाकार पुराणकालीन गैंडे) नामक जाति का पशु इस युग के प्रथम
चरण में विद्यमान था। इसका स्वभाव तथा श्रावश्यकतायें भी शायद त्राजकल के
गैंडों से बहुत कुछ मिलती-जुलती थीं परन्तु श्रपने श्राधुनिक उत्तराधिकारियों की श्रपेक्ता
इसकी मिस्तिष्क की शक्ति शायद दशांश भी न थी।

श्रिक प्रचीन काल के स्तनपायी जीव तो शायद स्तनपान का समय वीतते ही अपनी संतित से पृथक् हो जाते थे। परन्तु एक बार एक दूसरे के। सममने की सामर्थ्य उत्पन्न होने पर पारस्परिक सम्पर्क का लाम मली भाँति मालूम हो जाता है। श्रीर शीघ ही हमके। स्तनपायी प्राणियों की कुछ जातियाँ मिलने लगती हैं जिनमें सामाजिक जीवन का उदय हो चला था, और जो समूह श्रथवा मुड़ों में रह कर, न केवल एक दूसरे की रचा श्रीर अनुकरण करती थीं, प्रत्युत दूसरें के कार्य और चीत्कारों से भी उपदेश ग्रहण करती थीं। पृथ्वी पर रीढ़वाले प्राणियों ने इससे पहले कभी इस प्रकार का श्राचरण न किया था। इसमें सन्देह नहीं कि रेंग कर चलनेवाले जीव और मछलियाँ भी मुड़ों में पाई जाती हैं, परन्तु मुड़ों में रहने का हेतु उनका सामूहिक रूप से उत्पन्न होना और समान परिस्थितियों में निवास करना है। इसके विपरीत इन सामाजिक और यूथचारी स्तनपायी प्राणियों का संसर्ग वाह्य हेतुश्रों के स्थान में श्रान्तरिक चित्तप्रवृत्तियों के श्रावेग के कारण ही स्थायी वना रहता है। एक दूसरे के समानाकृति होने के कारण ही वे एक स्थान पर एकत्र रहते हों सो वात नहीं; वरन् पारस्परिक मोह होने से ही वे मुंड बना कर फिरते हैं।

रंगनेवाले जन्तुओं से मानव-मस्तिष्क किस प्रकार भिन्न है यह जानना अभी तक हमारी समफ के वाहर की वात है। सरीसृपों की चित्तवृत्तियाँ, अभिलापायं, भय और घृणा, कितने वेग और सरलता से उत्पन्न होती थीं इसका अनुमान करना भी हमारे लिए असंभव है। वे इतनी सरल होती थीं कि हम अपनी पेचीदा चित्तवृत्तियों के कारण उन्हें समफने में असमर्थ हैं। हमारे मनेविंग सरल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न नहीं होते। वे बहुत-सी आवश्यकताओं और चित्तवृत्तियों के समन्वय और संघर्ष के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। किंतु स्तनपायी पशुओं और पित्त्यों में आत्मिनिरोध और दूसरों के लिए चिंता का भाव पाया जाता है। अर्थात् उनमें ऐसा सामाजिक प्रेम और आत्म-संयम है जो निम्न श्रेणी पर मानवीय प्रकृति के अनुसार ही है। इसी कारण, हम प्रायः उन सबसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। जब वे कष्ट में होते हैं तब वे इस प्रकार चिल्लाते और अंगवित्तेष करते हैं कि उनके साथ हमारी सहानुभृति हो जाती है और हम दयाई हो जाते हैं। इम उनके। समफदार पालत् बना सकते हैं जिससे हम दोने। परस्पर पहिचान सकें। हम उन्हें शित्ता दे सकते हें और उनमें ऐसे भाव उत्पन्न कर सकते हैं कि वे हमारे साथ आत्मिमग्रह से वर्ताव करें।

मेज के आकार की असाधारण उन्नित ही इस नवीन जीव-युग की सर्वप्रधान वात है, इसी के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से सम्पर्क और सापेन्नता का सूत्रपात होता है। मानव-समाज के विकास की नींव (जा अगले अध्याय में लिखी जायगी) इसी समय पड़ी थी।

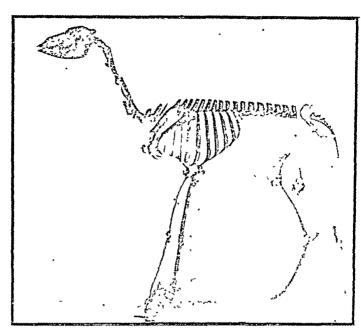

एक जिराफ़--शुतुर-गाय--की ठठरी

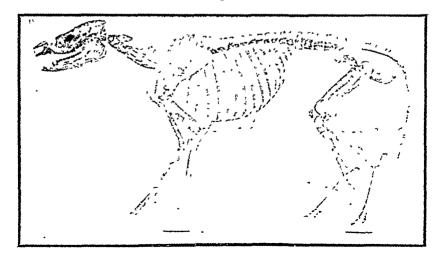

प्रोटोहिपस वेंटिकोलस नामक वर्तमान कालीन घोड़ों के एक परने की ठठरी

तत्पश्चात् नवीन जीव-युग की वृद्धि के साथ ही साथ तत्कालीन वृक्षी स्रौर पशुस्रो का भी स्राधुनिक वनस्पति स्रौर पशुस्रों से ऋधिकाधिक सादश्य देख पड़ने लगा। सृनीर्टथसं



याजकल के गैंडे श्रीर मध्य जीव-युग के श्रारंभ के एक गैंडे के भेजो के तुलनात्मक याकार ( गैंडे के समान बुद्धिहीन पशु में भी जो मस्तिष्क-संबंधी उन्नति हुई है वह इस तुलना से स्पष्ट है )

(Unitathers) तथा टाइटैनोथसं (Titanothers) सरीखे वृहदाकार भयानक पशु, जिनके सरीखा प्राणी श्रव संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता सर्वथा नष्ट हो गये श्रीर उनके स्थान में दूसरी श्राकृति के प्राणी, जो पहले तो भद्दे श्रीर वेडौल होते ये—धीरे धीरे उन्नित कर श्राधुनिक (giraffe) जिराफ (शुतुर-गाय) पिलड़ कॅट, घोड़े हाथी, हिरण, कुत्ते, सिंह श्रीर चीते इत्यादि का वर्तमान श्राकार धारण कर पृथ्वी पर निवास करने लगे। भू-गर्भ की शिला-लेखमाला में घोड़े की विकास-कथा तो विशेषतया ऐसी स्पष्ट मिलती है कि हम

उसको भले प्रकार समभ सकते हैं। नवीन जीव-युग के प्रथम चरण में पाये जानेवाले टार्गए (Tapir) नामक प्राणी से लेकर आज तक के घोड़ों की प्राय: सभी आकृतियाँ हमकी इस समय मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त लामा (Llamas) सुरागाय अथवा चमरगाय और ऊँटो की जीवन-कथा के अंश भी हमको इतने अधिक प्राप्त हो गये हैं कि उनका ठीक ठीक विकास भी हमारी समभ में आ जाता है।

## बन्दर, पुच्छहोन मर्कट एवं निम्न मनुष्य

स्तनपायी-वर्ग के प्राणियों को जन्तु-शास्त्र के शाता लोग अनेक भागों में विभाजित करते हैं और उनमें प्राथमिक (Primate) नामक श्रेणी सर्वोच्च समभी जाती है। लेमूर (Lemur—पूर्वाय द्वीपसमूह-निवासी लोमड़ी के-से मुँहवाला एक पशुविशेष जो रात्रि में दिन की भाँति कार्य किया करता है), वन्दर, पुच्छहीन मनुष्याकृतीय मर्कट और मनुष्य सब इसी श्रेणी के अन्तर्गत हैं। यह श्रेणी-विभाग सर्वप्रथम इनकी शारीरिक रचनाओं पर ध्यान देकर किया गया था। प्राणियों के मानसिक गुणों की ओर तब किसी ने ध्यान देना ही उचित न समभा था।

भू-गर्भ की लेख-माला से इस 'प्राथमिक' (Primate) वर्ग के प्राणी के इतिहास को स्पष्ट करना अत्यन्त किन है। इस श्रेणी के प्राणी अधिकांश में लेमूर (lemur) और वन्दरों की भाँति जङ्गलों में, अथवा वैवृत की तरह सपाट चट्टानों के वीच में रहते हैं। इनमें, प्रथम तो, वहुत-सी उपजातियों के पशुओं की संख्या ही वहुत नहीं होती; दूसरे, यह हूवकर भी वहुत कम मरते हैं। इससे इनके शरीरों को मिय्टी की तहों में दवने के अवसर भी कम मिलते हैं। यही कारण है कि घोड़े या ऊँट इत्यादि के पुरखाओं की भाँति इनके फ़ोसिल इतनी अधिकता से नहीं मिलते। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि नवीन जीव-युग (Cainozoic period) की आदावस्था में ही—जिसको अव लगभग चार करोड़ वर्प हो गये—लेमूरवर्गीय प्राणियों तथा आदावन्दरों की सर्वप्रथम सृष्टि हुई थी। अपनी आधुनिक सन्तित की अपेक्षा इन आद्य प्राणियों के मिस्तिष्क आख़ित अधिक निर्वल थे और इनमें अपनी संतित की भाँति विशेषतायें न थीं।

नवीन जीव-युग के मध्य में पृथ्वी की उस महान् ग्रीप्म-ऋतु का अन्त त्राप्तिर हो ही गया । जल-थल-चारी जीव-कल्प एवं सरीस्टपयुगीय दो महान्

<sup>\*</sup> Baboon एक विशेष प्रकार का वन्दर जिसके पूँछ तो होती है, पर हाथ-पाँव वरावर होते हैं। यह मनुष्यों की तरह ऊँचा और अत्यन्त भयानक होता है।

प्रीष्मों के वाद पृथ्वी के इतिहास में यह तृतीय ग्रीष्म था। इसके अनन्तर पृथ्वी घूमती हुई फिर हिम-कल्प (Ice Age) की ओर अग्रसर होने लगी। संसार पहले तो शीत से ठिटुरा, परन्तु कुछ काल के लिए सम-शीतोष्ण अवस्था प्राप्त करने के बाद यहाँ फिर हिम पड़ने लगा और धरती अत्यन्त शीतल हो गई। इस मध्यकालीन ग्रीष्म में द्रियाई घोड़े (Hippopotami) कम गर्म देशों के सधन जड़तों में लोटते रहते थे; और खुखड़ी के समान दौतोंबाले भीमकाय खड़ा-दन्तीय शेर लन्दन के उस स्थान में जहाँ आज फ्टीट



एक मैमथ

स्ट्रीट नामक प्रसिद्ध सड़क है और जहाँ अब समाचार-पत्रों के लेखक और प्रकाशक धूमते-फिरते हैं, अपने शिकार की खोज में धूमा करते थे। परन्तु इसके पश्चात् फिर अधिकाधिक भयंकर शीत-युग होने लगे। और (इसी कारण) निष्ठुर प्रकृति ने विविध प्राणियों का बीन बीन कर संहार कर डाला। शीत जल्छवायु में रहनेवाले भवगीले गेंडे, आधुनिक हाथियों के कुटुम्बी मैंमथ (Mammoth) नामक भीमकाय भवगीले हाथी, उत्तरीय ध्रुव के मुश्की वैल (Musk ox), रैन्डियर (Reindeer) अर्थात् वर्झोले टेशों में होनेवाले वारहसिंगे—ये सब पृथ्वी के रहमछ पर इमी ममय आये और चले गये।

श्रीर फिर उत्तरीय ध्रुव का वह हिम-मय कटिबंध—हिमयुग का वह मृत्यु सदृश शीत—शताब्दियों में चलकर, धीरे धीरे दित्तिण की श्रोर खिसकने लगा । इँगलिस्तान में वह थेम्स तथा श्रमेरिका में श्रोहियो (Ohio) तक श्रा गया था । उस समय संसार में कई सहस्र वर्ष तक गर्मी रहने के बाद भी वारम्यार भयंकर शीत हो जाया करता था ।

भृगर्भ-शास्त्रियों ने इन शीतकालों का नाम प्रथम द्वितीय, तृतीय श्रीर चतुर्थ हिमकल्प (Glacial Age) श्रीर इनके बीच के समय का नाम श्रन्तिहिमकल्पकाल (Interglacial Period) रक्का है। उस भयंकर ठंड के कारण संसार श्रभी तक दुर्वल एवं पीड़ित ही चला जाता है। श्रथम हिमकल्प (Glacial Age) को प्रारम्भ हुए छः लाख वर्ष व्यतीत होगये श्रीर चतुर्थ हिमकल्प (Glacial Age) का श्रत्यन्त भयंकर शीत—५० हज़ार वर्ष पहले—श्रानी चरम सीमा पर पहुँचा था। इसी विश्वव्यापी सुदीर्घ शीतकाल में—पृथ्वी के हिमाच्छादित हो जाने पर—मनुष्यों से समानता रखनेवाले प्राणी इस ग्रह पर सर्वप्रथम उत्पन्न हुए।

यां तो मनुष्यों के जबड़े और टांगों की हड़ियों से मिलती-जलती हड़ियों-वाले लॅंगूरों की कई जातियाँ, पुच्छहीन मनुष्याकार मर्कटों की विविध जातियाँ, नवीन जीव-युग का त्राधा भाग बीतते न बीतते ही उत्पन्न हो चली थीं; परन्तु 'प्राय: मनुष्यों के समान' कहलानेवाले प्राणियों के चिह्न हमको हिमकलप (Glacial Age) के निकट ही मिलते हैं। श्रीर ये चिह्न हैं उनके श्रीज़ार, न कि हिंडुयाँ। यूरोप में, इस काल के-जिसका वीते हुए श्रव ५ लाख वर्ष से लेकर १० लाख वर्ष तक हो गये होंगे-धरती में गड़े हुए, ऐसे चकमक पत्थर मिलते हैं जिनको-कूटने, पीसने, खुरेचने या जिनकी तीक्ष्ण नोक से बाक्रमण करने के लिए-व्यवहार के योग्य बनाने की इच्छा से किसी कुशल एवं उद्योगी प्राणी ने जान-वृक्त कर छीला है। इन ऋस्त्रों को हम 'उष:कालीन प्रस्तर' 'Eoliths" कहते हैं। इनके अतिरिक्त यूरोप में उन प्राणियों की हिड्डियाँ या श्रन्य श्रवशेष नाममात्र को भी नहीं मिलते। ऐसी दशा में यह समभा जा सकता है कि मनुष्यों से भिन्न किसी चतुर मर्कट ने ये त्रीज़ार बनाये होंगे। परन्तु जाबा द्वीप के फ़्रिनिल (Trinil) स्थान में लँगूर के समान एक प्राचीन प्राणी की खोपड़ी का एक ग्रंश कुछ दाँत ग्रौर हिड्डियाँ ऐसी दवी हुई निकली हैं जिनके देखने से पता चलता हैं कि इस प्राणी की खोपड़ी आधुनिक पुच्छविहीन मनुष्याकार मर्कट से अधिक वड़ी होती थी और यह सीधा खड़ा होकर चला करता था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा ई विधिकेन्थोपस इरेक्टस (Pithecanthropus erectus) अर्थात् खड़ा चलने-वाला पुच्छविहीन मनुष्याकार मर्कट। इन उप:कालीन प्रस्तरों को निर्माण करनेवाले

प्राणियों के त्राकार की कल्पना करने के .लए हमारे पास इस समय यहीं मुट्टी भर हाइंड्रियों हैं।

इसके पश्चात् ढाई लाख वर्ष पुराने रेत के ढेरों में हमको निम्न मनुष्याकार प्राणियों के कुछ यंश दृष्टिगोचर होते हैं। परन्तु जहाँ तक श्रीज़ारों का सम्यन्ध है वहाँ

तक इस लेख-माला में हम ज्यों ज्यों आगे वढते हैं त्यों त्यों वह भी अधिकाधिक संख्या में मिलते जाते हैं। श्रीर कालांतर में उपःकालीन प्रस्तरों की भौति भद्दे और भौंड़े न होकर. वे अत्यन्त कुशलता से वनाये हुए सुडौल श्रीर सुन्दर दीखते हैं। परन्तु बाद में वास्त-विक मनुष्यों के वनाये हुए वैसे ही अस्त्रों से इनका आकार कहीं अधिक वड़ा होता था। फिर हाइडलवर्ग के एक रेतीले गढ़े में हमको किसी अर्धमनुष्याकार प्राणी के जबड़े की एक-केवल एक ही-हड़ी मिली है जो अत्यन्त ही वेडोल और सर्वथा ठोड़ो-रहित होने के अतिरिक्त वास्तविक मनुष्यों के जबड़े से कहीं अधिक भारी और सकरी भी हैं। उसके जबड़े के त्राकार से मालूम पडता है कि स्वप्टोचारण के लिए अपनो जिह्ना को हिलाना इलाना इस प्राणी के लिए प्राय: श्रमंभव था । इसी एक जबड़े की हुई। के सहारे वैजानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह प्राणी अत्यन्त भारी-दानवकाय-मनुष्य-सरीखा रहा होगा। इसके हाथ-पाँच बहुत बड़े



पिल्टडाउन के निकट प्राप्त चकमक पत्थर के श्रीज़ार

त्रौर सिर पर नमदे सरीले वाल (Felt like hair) होंगे। वैज्ञानिक परिभाषा में इस प्राणी को—हाइडलवर्ग मनुष्य (Heidelberg man) कहते हैं।

हमारे विचार से तो यह जबड़े की हड्डी संसार में मानबीय कीतृहल के लिए श्रत्यन्त दु:खद वस्तु हैं । ख़राब दूरवीन में से होकर दिखाई देनेवाली बस्तु के समान, हमको इसमें भृतकालीन मनुष्य की, दूषित एवं खरिडत भलक-मात्र ही दिखाई देती है। वह प्राणी हमें शीत वनों में वकगित से जाता हुआ, खड़दन्तीय शेरों ते



अध्यापक रटोट का निर्माण किया हुआ पिथिकेन्थ्रोपस इरेक्टस का कल्पित नमूना।



्राइटलवर्ग मनुष्य श्रभ्यापक रुटांट के श्रादेशानुसार बनाया गया नमृना ।

वचने के लिए अनायास ही वृद्धी पर चढ़ता हुआ, और जङ्गली भव-रीले गैडों को ताकता हुआ क्षण-मात्र के लिए दिखाई देता है। परन्तु जब तक हम उसका सूक्ष्म निरूपण करे ही करे, वह भीमकाय प्राणी पुनः दृष्टि से ओभल हो जाता है। पर इससे क्या ? अपने व्यवहार के लिए उसने जो गढ़ गढ़ कर अक्षय अस्त्र बनाये थे उनसे तो पृथ्वी अभी तक पटी पड़ी है।

उससे भी ऋधिक श्राकर्षक श्रीर अत्यन्त भेदपूर्ण एक प्राणी के वे अवशेप हैं जो **पिल्टडाउन**\* में खोदते समय मिले हैं। ये एक या डेढ लाख वर्ष पुराने प्रतीत होते हैं। परन्तु कुछ विद्वान् इनको हाइ-डलवर्ग के जबड़े की हड़ी से भी अधिक पुराना ठहराते हैं। इनमें एक तो किसी **निम्न मनुप्य (**Subman) की मोटी खोपड़ी का कंकाल है, जो त्राज-कल के पुच्छविहीन मनुष्या-कार मर्कटो की खोपड़ियों से वड़ा है। इसके साथ एक जवड़े की हड़ी भी मिली है जो वनमानुप (चिम्पाज़ी) के जबड़े की हड़ी की तरह है। यह उसकी यथवा किसी घन्य प्राणी की भी हो सकती है। इनके अतिरिक्त वहाँ जो तीसरी वस्तु मिली है वह वैट (गेंद खेलने के वल्ले)के श्राकार की हाथों की हड़ी का दुकड़ा है।

<sup>\*</sup> Piltdown इंग्लंग्ड के मसेक्स प्रांत में एक स्थान है।

इस पर अत्यन्त दक्षता से खुदाई की गई है और इसके वीच में छेद भी वनाया गया है। यहाँ हिरण की जङ्घा की एक हड्डी भी मिली है जिस पर खुदे हुए कुछ निशान वनाये गये हैं।

वस, वहाँ केवल इतनी ही चीज़ें मिली हैं। प्रश्न होता है कि वैठकर इस प्रकार हिंडुयों में छेद करनेवाला वह प्राणी किस प्रकार का था ?

वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है, 'उप:कालीन ममुख्य' (Eoanthropus) यह एक निराला ही प्राणी था जो हाइडलवर्ग के मनुष्य और वर्तमानकालीन पुच्छविहीन

मानवाकृतीय मर्कट, दोनों से ही सर्वथा भिन्न था। इसके से लच्च्य अन्य किसी प्राण्णी में नहीं पाये जाते। परन्तु धरती के नीचे एक लाख वर्ष से वाद के कंकड़-पत्थरों के ढेरों में हमको चकमक और पत्थरों के वने हुए ऐसे औज़ार अधिकाधिक संख्या में मिले हैं, जो उपःकालीन प्रस्तर की भाँति भद्दे और वेडील नहीं हैं। पुरातत्त्ववेत्ता अब इनमें ख्लानी, वर्मा चाक्नु, तीर, फेंक कर मारने के पत्थर, फरसे अन्य अस्त्रों को देखकर तरन्त ही पहिचान लेते हैं।

श्रव हम मनुष्य-काल के श्रत्यन्त ही निकट श्रा गये हैं श्रीर श्रगले श्रध्याय में हम वास्तविक मनुष्यों



पिल्टडाउन में प्राप्त खोपड़ी त्रमली दुकड़ों (काले भाग) से पुनर्निर्मित ।

के अप्रगामी—नीएडरथेलर (Neanderthalers) का—जो वहुत अंशों में वास्तविक मनुष्यों के समान होते हुए भी वास्तविक मनुष्य (true men) न थे—वर्णन करेंगे।

परन्तु यहाँ पर यह कह देना शायद असंगत न होगा कि कोई भी आधुनिक तत्त्ववेता— हाइडलवर्ग के मनुष्य (Heidelberg man) अथवा उपःकालीन मनुष्य, दोनों में से एक को भी वर्तमानकालीन मनुष्यों का स्ताधा पूर्व-पुरुष (Direct ancestor) नहीं समभता। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इनका आकार अन्य प्राणियों की अपेन्हा मनुष्यों से कहीं अधिक मिलता था, और ये हमारे अत्यन्त ही निकट के सम्यन्धी थे।

# नींडरघॉल स्त्रीर रोडेशिया का मनुष्य

कोई ५०, ६० हज़ार वर्ष हुए चतुर्थ हिमकल्प (Fourth Glacial Age) की चरम सीमा पर पहुँचने से पूर्व, इस पृथ्वी पर एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके अवशिष्ट भागों को मनुष्य से असाधारण समानता रखने के कारण विज्ञानवेत्ता लोग सर्वथा मनुष्य ही समभा करते थे। इनकी खोपड़ियाँ तथा इनके शरीर के दूसरे अंगों की हिंडुयाँ हमको मिली हैं। नित्य प्रति व्यवहार में आनेवाले इन्हीं के हाथों से निर्मित बड़े बड़े अस्त्रों के ढेर के ढेर मिले हैं। इनको आग जलाना आता था। ये शीत से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। और शायद पशुओं के चमड़ों को भद्दे ढङ्ग से कमाकर उन्हें ओड़ लेते थे। ये प्राणी भी हमारी भाँति व्यवहार में दाहिना हाथ ही उपयोग में लाते थे।

परन्तु श्रव हमको नरवंश-विद्या के ज्ञाता (Ethnologists) वताते हैं कि ये प्राणी वास्तविक मनुष्य न थे। वंश (Genus) तो इनका यही था, परन्तु उनकी उपजाति (Species) दूसरो थी। इनका जवड़ा आगे की ओर निकला हुआ, माथा छोटा और भौंहों की हड्डियाँ चाँखों के ऊपर उभरी हुई होती थीं। इनके हाथों के चँग्ठे मनुष्यों के चँग्ठे की तरह श्रन्य उँगलियों को छु नहीं सकते थे। गर्दन की वनावट कुछ ऐसी होती थी कि सिर उठाकर त्राकारा की त्रोर देखना इनके लिए त्रसम्भव था। ये शायद सिर को नीचा त्रीर त्यागं की त्यार किये हुए ही चलते फिरते थे। इनका विना ठोड़ी का जबड़ा, हम मनुष्यों की श्रपेत्ना, हाइडलवर्गीय प्राणियों से श्रधिक मिलता-जुलता था । इनके दाँतों की बनावट हमारे दातों की बनावट से बहुत भिन्न होती थी । हमारी दाड़ों की भाँति लम्बी एवं नुकीली जड़ें न होने पर भी, उनकी जाँटलता में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती। परन्तु इन अर्ध-मनुष्यों के मुख में, हमारी भाति, कुत्ते के-से दो नुकीले दाँत (Canine) नहीं होते थे। इनकी म्बापिट्यों के भीतर का स्थान तो हमारे जितना ही होता था परन्तु भीतर के गृदे (भेजे) का श्राकार हमते भिन्न होता था । वह पछि की श्रोर श्राधिक वड़ा श्रीर श्रागे की श्रीर श्राधिक निकुटा होता था। इनकी मानसिक शक्तियों का क्रम भी हमसे सर्वथा मिन्न था। वंशानुगत कम मे ये हमारे पुरखा न थे। भौतिक एवं मानसिक दृष्टि से इनकी शाखा हमसे सर्वथा पृथक् थी ।

इस लुप्त मानव-वंश की खोपड़ियाँ और हिंडुयाँ दूसरी जगहों के सिवा सबसे पहले नींडरथाँल (Neanderthal) नामक स्थान में मिलने के कारण इन श्रद्धत मृल-पुरुपों (Proto-men) को नींडरथाँल के मनुष्य या नींडरथाँलवाले कहते हैं। यह जाति यूरोप में सैकड़ों श्रथवा हज़ारों वर्ष तक रही होगी।



नींटरथेलर श्रथ्यापक स्टोट के श्रनुसार

उस समय पृथ्वी का मानचित्र (रूपरेखा) श्रीर जल-वायु वर्तमान काल से सर्वथा भिन्न थे। उदाहरणार्थ, यूरोप उस समय दक्षिण की श्रोर थेम्म श्रीर मध्य जर्मनी तथा रूस तक हिम से दका हुश्रा था। ग्रेट त्रिटेन श्रीर फ़ांस के वीच तय कोई जलविभाजक न था; भूमध्य सागर श्रीर लाल सागर में (उस समय) गहरी घाटियां थीं श्रीर उनके अत्यन्त निचले भागों में शायद वहुत-सी भीलें थीं; उस समय वर्तमान कृष्ण मागर दक्षिणीय रूस से लेकर मध्य एशिया में वहुत दूर तक फैला हुश्रा था। स्वेन तथा यूरोप के श्रन्य ऊँचे भाग, जो वर्क से दके न थे, श्रत्यन्त शीतल ये श्रीर वहाँ की जल-वायु, शीतलना में लैग्नॉडर (Labrador) से भी श्रिधिक भीषण श्रीर उग्र थी। समशोतीवण जल-वायु

Temperate Climate) केवल उत्तरी श्रफ्रीका पहुँचने पर ही मिल सकती थी। उस तमय दक्षिणी यूरोप के ठएडे पठारों पर, जिनमें केवल हिमदेशीय वनस्पति ही उत्पन्न होती थी, तव कावरीले मैंमथ (Mammoth) श्रीर गैंडे, महोत्त (Great oxen) श्रीर हिमदेशीय वारहसिंगों (Reindeer) सरीखे हढ़ देहधारी पशु ही विचरा करते वे श्रीर शाक श्रादि भक्ष्य पदार्थों की खोन में ये प्राणी वसन्त ऋतु के श्राने पर श्रिक उत्तर की श्रीर, श्रीर एतकाड़ (Autumn) में दक्षिण की श्रीर चले जाते थे।

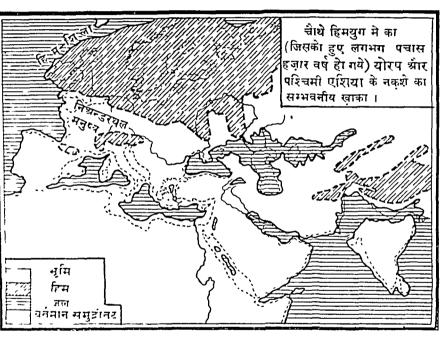

नींटरथॉलीय प्राणी इस प्रकार के हश्यों के बीच रहा करता था। छोटे-मोटे पशुष्रों के प्राखेट प्रौर फल, वेरों, तथा मूलों को खाकर वह किसी प्रकार जीवन-निर्वाह किया करता था। ये प्राणी मुख्यतर शाकाहारी ही थे प्रौर जड़ों तथा पेड़ों की टर्हानयों को चया जाया करते थे। इनकी इकसार (Level) दन्तपंक्तियों को देखकर यह धारणा श्रौर भी हड़ होती हैं। परन्तु, इनके रहने की गुनाधों में हमको यो यह पशुष्रों की मजावाली हड़ियों के खण्ड भी मिले हैं जिनको राष्ट्रतया मजापान करने के लिए ही तोड़ा गया था। उनके श्रम्त्र ऐसे न होते थे कि उनसे खुले मैदान में सामना करके वड़े वड़े वनैले पशु मारे जा सकें। इसलिए यह कल्पना की गई है कि वे जन्तुओं को या तो ऐसे स्थानो पर, जहाँ निदयों के पार जाना किन् हो, वर्छा फेंककर, अथवा गढ़े खोदकर और उनमें उनको गिराकर मार डाला करते थे। संभवतः वे पशुओं के मुंडों के पीछे पीछे रहते थे और जब आपस की लड़ाई के कारण कोई पशु मर जाना था तो वे उसे खा डालते थे। वे शायद खड़दंतिसंह के पीछे पीछे सियार की तरह घूमा करते थे। सुदीर्घ युगों तक शाकाहारी रहने के पश्चात् हिम-कल्पों (Glacial Ages) की भीपण किनाइयों के कारण ही उन्होंने शायद पशुओं को खाना आरंभ कर दिया था।

नींडरथॉलीय मनुष्य देखने में कैसे थे अथवा उनकी आकृति कैसी थी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते । बहुत संभव है कि वह 'सवरीला रहा हो श्रीर आकृति में वह मनुष्याकार भी न हो । वे सीधे खड़े होकर चल सकते थे या नहीं, यह बात भी मंदिरध है । अपने शरीर को धरातल से ऊपर उठा हुआ रखने के लिए वह शायद, पाँव श्रीर धुटने, दोनों का ही व्यवहार किया करते थे । वह शायद अकेले वा छोटे छोटे कुटुम्बों की दुकड़ियों में घूमा करते थे । इनके जवड़ों की वनावट से अनुमान किया जाता है कि जिसको हम भाषा कहते हैं उसका बोलना, उनके लिए, असंभव था।

वर्त्तमानकालीन यूरोपीय प्रदेशों में सहस्रों वर्प-पर्यन्त ये नींडरथॉलीय प्राणी ही सर्वोत्कृष्ट पशु थे। परन्तु कोई तीस या पैतीस सहस्र वर्ष वीते होंगे कि पृथिवी की जलवायु के अपेन्ताकृत अधिक उप्ण होते ही इनसे कुछ कुछ मिलते हुए वर्ग के प्राणी, जो इनसे कहीं अधिक मेथावी, ज्ञानी और वोलने तथा एक दूसरे की सहायता करनेवाले ये—दक्षिण दिशा की थ्रोर से इन नींडरथॉलों के देश में धूमते-धामते थ्रा निकले। उन्होंने इन्हें गुफाओं तथा श्रन्य वासस्थानों से मार भगाया। नवागन्तुकों के भोज्यपदार्थ भी इन्हों के समान थे थ्रीर उनको वह आखेट-द्वारा प्राप्त करते थे; उन्होंने शायद श्रपने इन भवरीले पुरखाओं को युद्ध में परास्त करके मार डाला। दक्षिण श्रथवा पूर्व से श्राकर (क्योंकि हमको उनके जन्म-स्थान का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं मिला) नींडरथॉल प्राणियों को, श्रन्त में, समूल नष्ट करनेवाले इन नवागन्तुकों की धमनियों में हमारा ही रुधिर यहता था। वे हमारे सम्बन्धी थे; और वे ही सर्वप्रथम वास्तविक मनुष्य थे। शारीरिक शास्त्र (Anatomy) द्वारा विवेत्रना करने पर पता चलता है कि इनकी खोपड़ियों थ्रीर श्रम्तु , गर्दन श्रीर दाँत सब हमारे ही सरीखे थे। कोमेंग्नीन (Cro-magnon) नथा श्रिमाल्डी (Grimaldi) की एक गुफाओं में हमको बहुत-से ऐसे नर-कंकाल मिले हैं। इस सम्य तक संसार के सर्वप्रथम वास्तविक मनुष्यों के ही श्रवरेग समके जाते हैं।

शिलालेख-माला में हमारी जाति का वर्णन इस विधि से त्राता है, त्रीर यहीं से मनुष्य की वास्तविक कथा प्रारंभ हीती है।

श्रत्यन्त उंडी जलवायु होते हुए भी तत्कालीन जगत् की जलवायु दिन-प्रतिदिन वर्त्तमान कालीन जलवायु के श्रांधकाधिक समान होती जा रही थी। हिमयुगीय वर्फ़ की नांदर्यां ((Hariere) यूरोप में तव दिन प्रतिदिन ऊपर श्रुव की श्रोर खिसकती जाती थीं। श्रोर फिर मैदानों में घास की वृद्धि होते ही फ़ास श्रोर स्पेन के वर्फ़ ले वारहिसंगे भी धीरे धीरे लुप्त होने लगे श्रोर उनके स्थान में घोड़ों के भुरुड श्रागये। इसी प्रकार दक्षिणी यूरोप में मेमथा की भी पहली-सी वहुतायत न रही श्रोर श्रन्त में वे सम्पूर्णत्या उत्तर दिशा की श्रोर प्रस्थान कर गये।

'वास्तविक मनुष्य' सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुए थे, यह हम अभी तक नहीं जान सके हैं। परन्तु सन् १६२१ में दिक्तणी अफ्रीका के **बोकन हिल** (Broken Hill) नामक



(१) श्राधुनिक ग्वापटी योर (२) रोडेशियन खोपटी की तुलना

स्थान में एक प्रोपट्टी तथा नर कंकाल के कुछ अन्य श्रष्ट्रत श्रवशेष ऐसे मिले हैं जो लक्तगों में वर्लमान मनुष्यां श्रीर नींटरथॉलीय प्राणियों की मन्यवर्तीय प्राणी के—एक तृतीय प्रकार के मनुष्य के—प्रनीत होते हैं। खोपट्टी से पता चलता है कि नींटरथॉलों की अपेक्षा हमका मिलाफ आगे की श्रीर अधिक बट्टा श्रीर पीछे की श्रीर श्रीपक मिकुट्टा होता था। रीट की एट्टियों के कारी सिरे पर उसका निर मनुष्यों के सिर के समान ही लगा हुआ था।

इसके दाँत और हिंडुयाँ तो हमारी भाँति थीं परन्तु इसकी मुखाकृति अवश्य ही पुच्छिविहीन मनुष्याकार मर्कट की भाँति होगी और उसकी भोंहों की हिंडुयाँ वहुत केंची उठी हुई होंगी और उसकी खोपड़ी के बीच में एक लम्बी रेखा के समान उमरी हुई हिंडी रही होगी। अवश्य ही ये प्राणी और सब बातों में मनुष्य के ही समान थे, केवल इनका मर्कटों के मुख ही समान नेंडरथॉलों जैसा था। रोडेशिया में पाया जानेवाला यह प्राणी प्रत्यक्तया नींडरथॉलों की अपेक्षा वास्तविक मनुष्य से अधिक मिलता-जुलता है।

हिमयुगों के प्रारंभ से लेकर वास्तिवक मनुष्य के प्राहुर्भाव होने तक जो महान् अन्त-राल है उसमें निम्न मनुष्य-वर्ग के कितने ही प्राणी रहते होंगे। मनुष्य इन सब प्राणियों का उत्तराधिकारी ही नहीं किन्तु शायद उन सबको नष्ट करनेवाला भी है। बाद में चलकर इन प्राणियों के कितने ही अवशेष मिलेंगे। रोडेशिया में प्राप्त इस खोपड़ी का नम्बर शायद इन अवशेषों में दूसरा ही समभा जायगा। सम्भव है कि रोडेशिया में प्राप्त यह खोपड़ी अत्यन्त प्राचीन काल की न हो। इस पुस्तक के प्रकाशित होते समय तक यह निर्णय नहीं हो सका कि वह किस युग की है। संभव है कि वर्त्तमानकाल से कुछ समय पूर्व तक भी ये निम्न मनुष्य दिल्ला अफ्रीका में निवास करते रहे हों।

#### ( ११ )

## श्रादिम वास्तविक मनुष्य

भीतिक विज्ञान को अभी तक उन प्राणियों के (जो सर्व-सम्मित से हमारे ही समान य) जो प्राचीनतम चिह्न प्राप्त हुए हैं वे पिश्चमी यूरप और उसमें भी विशेषतया फ्रांस तथा म्पंन ही में मिले हैं। इन दोनो देशों में जो हथियार और अस्थियाँ, चट्टान तथा हिड्डियों पर वनी हुई खुरेंचों की चित्रकारी अस्थि-खरडों पर वने हुए खुदाई के काम और गुफाओं के भीतर और चट्टानों पर अंकित चित्र पाये गये हैं उनका समय तीस सहस्र वर्ष अथवा इससे भी अधिक प्राचीन कृता गया है। इस समय पृथ्वी पर स्पेन ही हमारे इन वास्तविक पुरन्वाओं के प्राथमिक अवशेषों का सबसे बड़ा भारडार है।

यह ठीक है कि इन पटाथों का—हमारा वर्तमानकालीन मंग्रह—केवल प्रारंभमात्र करा जा मकता है। परन्तु हमको पूर्ण आशा है कि जब अन्वेपकों की संख्या इतनी हो जायगी कि वे उन मब स्थानों की पूरी तरह खोज कर सकें जहाँ इनके मिलने की संभावना है. और जब उन देशों में भी पूरी तरह से अनुसंधान हो जायगा जो अभी पुरातत्त्वदर्शियों के लिए वस्ट हैं, तब इन अवशेषों का मंग्रह अवश्य हो बहुत बड़ा होगा। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भागों में अभी तक न तो इन पदाथों में किच रखनेवाले, चतुर एवं दक्त वस्तु-पारग्वी ही गये हैं और न उनको वहाँ अन्वेपण करने की स्वतन्त्रता ही मिली है। अवण्य, इननी-मी अल्य मामग्री के भरोने यह निष्कर्ष निकाल बैठना कि आदिम वास्तविक मनुष्य पश्चिमीय पूरोप में ही रहा करने थे, अथवा वह इसी महाद्वीप में सर्वप्रथम उत्यन्न रण गे—उन्वित नहीं है।

धादिम कालीन मनुष्यों के जितने चिद्ध अथवा अवशेष हमको अब तक उपलब्ध हुए हैं नंभव है कि उनमें भी प्राचीन एवं अधिक अवशेष एशिया, अफ्रीका अथवा ममुद्र में लुन नर्निटियों के नीचे इस समय दये पड़े हों। एशिया तथा अफ्रीका का नाम ही मैंने मही लिखा है 'प्रमेरिका का नर्हा—और इसका यह कारण है कि केवल एक दौन के य्रांतिरक्त वहाँ पर याज तक किसी पुच्छविद्दीन मनुष्याकृतीय मकट, निम्न मनुष्य (Subman), अथवा नीडरथाँलीय मनुष्य सरीखे उच्च प्राथांमक (Primate) वर्गीय प्राणी, अथवा प्राथमिक वास्तविक मनुष्य का एक भी चिह्न किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणि-जीवन का यह विकास केवल प्राचीन संसार (यूरप-एशिया- य्राप्तीका) ही में हुआ था; और फिर, प्राचीन प्रस्तरयुग के अन्तिम चरण मे, स्थलमार्ग- द्वारा—जो वैद्दिंग-जल-विभाजक के कारण अब नष्ट हो गया है—प्राचीन ससार के मनुष्य, अमेरिका महाद्वीप को गये थे।

यूरोप के यह आदिम वास्तविक मनुष्य (जिनका हमको स्रभी तक पता चला है) उस समय भी राष्ट्रतया—कम-से-कम-से उपजातियों में विभक्त थे। इनमें से एक ता



अल्यमीरा , उत्तरी स्पेन) की गुफाओं में बने हुए अद्भुत चित्रों में से एक। एक गुफा की दीवालें सौंट आदि के चित्रों से पटी हुई हैं। ये चित्र हलके लाल रग से बने हैं और इनमें काले रंग से छायायें दिखलाई गई हैं। ये चित्र १५ हज़ार से लेकर २० हज़ार वर्ष पुराने हैं।

वास्तव में श्रत्यन्त ही उच्च वर्ग की थी; श्रीर इसके नर-नारी लम्बे श्रीर वट्टे मन्तिश्व-वाले होते थे। इस जाति की एक स्त्री की खोपटी हमको मिली है। टमका भीतरी चेत्रनल

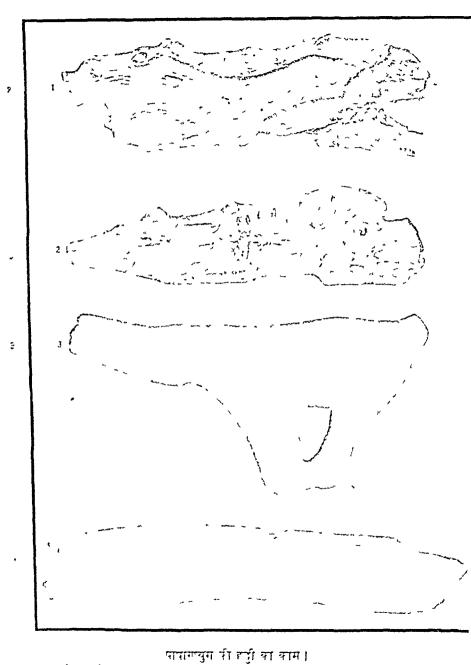

१ परंग २ भेगम के दौन की नगण कर सिमेदेशीय बारासिंगे बनाये गये हैं।

आज-कल के साधारण मनुष्यों से भी बढ़ा है; और एक पुरु का देह-पंजर लम्बाई में छुः कुट से भी अधिक बैठता है। इस जाित के मनुष्यों की देह का आकार-प्रकार उत्तरीय अमेरिका के प्राचीन निवासियों (Indians) से अधिक मिलता-जुलता था। को मैंगनान (Cro-magnon) की गुहा में इनके कंकाल सर्वप्रथम मिलने के कारण लोगों ने इम जाित के पुरुपों का नाम को मैंगना डें (Cro-magnards) के मनुष्य" रख दिया है। जङ्गली होते हुए भी यह जाित उच्च कक्षा की अमभ्य जाित थी। प्रिमांचडी (चिंगावातीं) की गुहा में मिलनेवाले अन्य प्रकार के कंकाल दितीय जाित (Race) के हैं और इनके लक्षण वास्तव में हविशयों से मिलते हैं। वर्तमान काल में दिल्णी अफीका की बुशमेन और हॉटनटॉट (Bushmen and Hottentots) जाितयों इनकी अन्यन्त निकटम्थ सम्बन्धी हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि जिस समय मनुष्य-जाित का हमको सर्वप्रथम इतिहास मिलता है उस समय भी वह दो जाितयों में विभक्त थी। और इसिलए हमारी कल्पना की दीड़ अनायाम ही इस अनिश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना चाहती है कि प्रथम जाित के पुरुप दूसरों की अपेचा अधिक भूरें (Brownish) अथवा गेहुँए रंग के थे; और वे शायट उत्तर या पूर्व की दिशा से आये थे; और दूसरी जाित का रंग इतना गेहुँ यां न था वह कुछ कुछ स्थामवर्ण था और दक्षिण के उप्ण किटवंधीय भागों से आई थी।

और शायद चालीस सहस्र वर्ष प्राचीन इन श्रसम्यों में इतना मनुष्यत्य श्रा चुका था कि वे धोषों, कौड़ियों श्रादि को छेदकर हार पिरोना, अपने रारीरों पर रंग लेपना, पत्थर तथा हिंडुयों की खुदाई-द्वारा मूर्ति-निर्माण करना, चहानों तथा हिंडुयों पर खुदे हुए चित्रों का बनाना, और सुन्दर चहानों के पृष्ठ-भाग तथा गुहाओं की चिकनी टीवारों पर पशु इत्यादि के साधारणतया मद्दे (पर कभी कभी अत्यन्त ही सुन्दर) चित्र म्वीचना जान गये थे । इनके वनाये हुए विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र नीड श्राह्मीय पुरुषों की अपेक्षा अधिक छोटे और सुन्दर होते थे। और श्रव संग्रहालयों में इनके वनाये हुए श्रीज़ारों, मूर्त्त्यों और चहानों पर वनाये हुए चित्रों का अच्छा संग्रह हो गया है।

सर्वप्रथम आदिमकालीन मनुष्य व्याध का जीवन व्यतीत करते थे। जद्गली घोट्ने, जिनके छोटी-सी दादी हुआ करती थी, उनके प्रधान आखेट थे। उन दिनो वे गोचर-भूमि की खोज में फिरनेवाले इन पणुओ तथा अरन भैसी (Bison) का पौछा किया करते थे। एक अत्यन्त प्रभावोत्पादक तत्कालीन चित्र से पता चलता है कि में मथ (Mammoth) नामक भीमकाय पशु से भी ये लोग परिचित थे। उनमें ने एक अत्यन्त अथवा मंदिन्य के चित्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे इन टानवाकार पशुओं को फॅमाकर मार डाला करते थे।



मधु-मिक्य में के बीच में मधु सब्चय करने वाला मनुष्य वह रस्मां की सीढ़ी पर है।

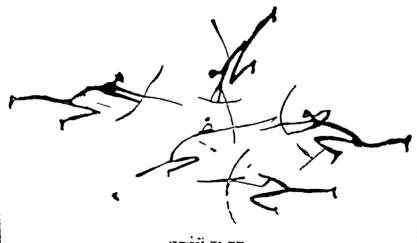

धनुर्धसं का युद

इन मनुष्यों के पास पत्थरों के केवल ऐसे अस्त्र-शस्त्र थे जो वे पत्थरों की कत्तल काट कर बनाते थे। इस युग को 'प्राचीन पापाए-युग' का नाम दिया गया है। उपर्युक्त पुरुष इस युग के अन्तिम चरण में उत्पन्न हुए थे। फिर, इनके पीछे, आज से कोई दस या वारह हज़ार वर्ष पूर्व, यूरोप में एक नवीन प्रकार के जीवन का अम्युदय होने लगा। इस उत्तर-काल के मनुष्यों ने, न केवल पत्थरों के कत्तलों से, प्रत्युत पत्थर को घिस कर और उस पर पालिश करके नथे प्रकार के पत्थर के औज़ार और हथियार बनाना सीख लिया था। उन्होंने खेती करना भी आरम्भ कर दिया था। और इसी समय से नवीन पापाए-युग (Neolithic Age) का प्रारम्भ होता है।

कैसे कौत्हल को वात है कि सौ वर्ष भी नहीं हुए कि तस्मानिया (आस्ट्रे-लिया के निकट एक द्वीप है) में, जो पृथ्वी के दूसरे सुदूर छोर पर स्थित है, मनुष्यों की एक ऐसी जाति रहती थी जिसका वौद्धिक एवं शारीरिक विकास उन श्रादिमकालीन मनुष्यों की श्रापेक्षा —िजनके चिह्वावशेष यूरोप में मिले हैं —कहीं श्रीधक न्यून था। भौगोलिक परिवर्तन के कारण तस्मानिया-निवासी अपने शेष समाज से विछुड़ गये थे, श्रीर ऐसा मालूम होता है कि प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा उन्नति के श्रमाय में, विकास के स्थान में इनकी उलटी श्रवनित हो गई थी। जिस समय यूरोपियन यात्री तस्मानिया पहुँचे उस समय इनका जीवन अत्यन्त ही निकृष्ट था श्रीर ये घांघे श्रीर छोटे मोटे शिकार से श्रपना उदर पालन करते थे। उस समय ये लोग घर बनाना भी न जानते थे। उन लोगों के पास केवल बैठने श्रीर विश्राम करने के स्थान होते थे। हमारे ही समान मनुष्य होने पर भी श्रादिम वास्तिवक मनुष्यों की भाँति न तो उनमें शारीरिक कार्य-कुशलता थी श्रीर न उनकी तरह इनमें लितत कला की शिक्त ही थी।

# मनुष्य के त्रादिम विचार

श्रव हम एक वड़ी ही कुन्हलपूर्ण कल्पना करते हैं। उस मानवी साहसपूर्ण व्यवसाय के आर्राम्भक दिनों में मनुष्य होना कैसा मालूम होता होगा ? चार साँ शताब्दी पूर्व जब मानव-सम्यता का न तो बीज-बपन ही हुआ। था और न उसकी फ़सल ही तैयार हुई थी। उन दिनों, उन श्राखेट और घूमने के सुदूरवर्ती दिनों में, मनुष्य क्या सोचता था और उसकी विचारशैली किस प्रकार की थी ? मनुष्य की मार्नासक धारणाओं का लेखबढ़ होना भी उम समय तक श्रारम्भ न हुआ। था। श्रतएव, श्रन्य कोई उपाय न देखकर हमकी उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर केवल कल्पनाओं और श्रनुमान के सहारे ही देना पड़ता है।

श्रादिम मनुष्यों के मानसिक भावों का पुनर्निर्माण करने के लिए श्राधुनिक वैज्ञानिकों की विविध मृल मोनों की ग्वोज करनी पड़ी हैं। श्रभी हाल में मन-विश्लेषणशास्त्र (Psycho-Analysis) ने श्रादिम मानवी समाज के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। मनविश्लेषणशास्त्र वह विज्ञान है जो इस बात का विश्लेषण करना है कि बालक के पहिंचादी भाव श्रीर मनोविकार समाज की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुसार किस प्रकार रोके, दवाये, बदले श्रीर एक दूसरे ने सम्बन्धित किये जाते हैं। श्रादिम मनुष्य के भावों का पनिर्माण करने में उन श्रमस्य जातियों के विचारों श्रीर रीति-रिवाजों से भी बड़ी सहायता मिली है जो श्राज-कल विश्वमान है। श्राज-कल के सम्य मनुष्यों में जो बहुत से विचारशृत्य परभविश्वास श्रीर दुस्तर पुने हुए हैं उनमें—नथा श्राज-कल की दन्त-कथाश्रों में—मानों श्रादिम समाज के विचार कटोर होकर सुर्धित चले श्राते हैं। श्रीर श्रन्त में हम व्यो-ग्यों एपने सुप की श्रीर श्राते हैं। इनसे हमें विज्ञ मिलीयों, नक्काशी, चिद्र श्रादि श्रिकाधिक स्वत्रों हो विज्ञान करने के योग्य की स्वीक्ति स्वत्रों मानुम पड़ी थीं।

्यादिम मनुष्य कदाचित्र प्रायः भैने ही सीचा करना था तिसे कि वालक सीचा करने रूपि - प्रायांत्र भागभाष्य काल्यानक चित्री के सुप्र में । यह मन में चित्री द्वारा विचार किया करता था, या उसके मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र श्राकर श्रकित होते थे। श्रीर इन काल्पनिक चित्रों से जिस प्रकार के भी मनोवेग उत्पन होते थे वह उन्हीं के श्रनुसार व्यवहार करता था। श्राज भी वालक और श्रिक्षित व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करते हैं। मनुष्य के अनुभव में क्रम-यद्व विचार करने की शिक्त का अपेक्षाकृत देर से विकास हुआ। पिछले तीन सहस्र वर्ष से पूर्व कम-यद्व विचार करने की शिक्त ने मानुपी जीवन में कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया। और आज भी मनुष्य-जाति में वे लोग अत्यन्त श्रल्यसंख्यक हैं जो अपने विचारों को श्रपने वश में रखते हैं था उन्हें क्रमयद्व कर सकते हैं। श्रीषकाश लोग तो श्रव भी कल्पना श्रीर मनोविकारों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं।

वास्तविक मानव-कथा के प्रारम्भिक श्रश में श्रादिम मनुष्य-समाज शायद छोटं छोटे कुटुम्यों मे विभक्त था। जिस प्रकार श्रारम्भ के स्तनपायी जीवो के मृद्र कुटुम्यों से उत्पन्न हुए थे ( क्योंकि कुटुम्य के लोग एक साथ रहते थे और वश-र्बाद्व करते थे ) उसी प्रकार श्रारम्भिक मनुष्य-जातियो की भी उत्पत्ति हुई । किन्तु जातियो की इस उत्पत्ति से पहले व्यक्तियों के श्रादिकालीन श्रहंकार पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण हो गया था। वचपन में पिता का जो डर श्रीर माता का जो प्रेम था उसको यौवन श्रीर बृद्धावस्था में भी वनाये रखना त्रावश्यक था. तथा वर्ग के बृद्ध पुरुषों की युवा पुरुषों के प्रति जो स्वाभाविक ईर्ष्या होती है उसको भी कम करने की वड़ी श्रावश्यकता थी। इसके विपरीत माता छोटो की स्वाभाविक सलाहकार श्रीर रक्तक थी। मनुष्य के सामाजिक जीवनकी उत्पत्ति इन दो परस्पर विरोधी वातो के घात-प्रतिघात से हुई । एक श्रीर बच्चो के बड़े होने पर उनकी यह सहज नैसर्गिक कामना थी कि हम बाहर जाकर मनमानी रीति से जोड़ी मिलावे, और इसरी छार इसके विपरीत पृथक होकर रहने के ख़तरे और कठिनाइयाँ थी। नर वश-विद्या के उद्भट विद्वान् श्रीयुत् जे॰ जे॰ ऐटिकिन्सन् ने अपनी पुस्तक "प्राइमल ला" में यह दिखलाया है कि असभ्य जातियो का प्रचलित कानून-जिसमें नाना प्रकार के निपेधारमक श्रादेश (l'abus) हॅं--- और जो उन जातियां के सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव टालते हैं--- बान्तव में इम हेतु वना कि त्रादिम जड़ली मनुष्य उन्नतिशील समाज की श्रावश्यकताओं के श्रनुसार श्रपना मानसिक संगठन करने को विवश हो गया। मन-विश्लेपण-विज्ञानवेत्तात्र्यो की वाद की खोजो से ऐटिकिन्सन साहव की कल्पनाओं की बहुत कुछ पुष्टि होती हैं।

कुछ विचारशील लेखको का मत है कि श्रादिम यसभ्य पुरुषो में वृद्ध कुलपित के प्रति जो श्रादर और भय था, तथा रक्षा करनेवाली वयमक न्त्रियों के प्रति उनके मनोवेगों की जो प्रति-क्रियाये थी---उन्होंने ही स्वप्नों तथा क्ल्पना के कारण श्रांतरंजित श्रीर प्रचुर होकर श्रादिम मनुष्य के विश्वासों श्रार्थात् धर्म का एत्रपात किया। देवता श्रीर

र्दाययां की कल्पना का कारण भी कुलपित का भय और आदर, तथा रच्चा करनेवाली स्त्रियों के प्रित मनोवंगों की प्रित-िक्रया ही थी। शक्तिशाली और सहायक व्यक्तियों के प्रित इस आदर की भावना के साथ ही साथ उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वपन में उन्हें देखने के कारण वे अनभ्य मनुष्य उनसे उरने लगे और यह समभने लगे कि मृत्यु के वाद वे और भी उत्हृष्ट पद पर पहुँच गये हैं। (अमभ्यों) के लिए यह विश्वास करना बहुत सरल था कि वे (बृद्ध कुलपित या रचक स्त्रियों) वास्तव में मर नहीं गये हैं किन्तु मायारूप से ऐसे मुद्रग्यतीं स्थान को हटा दिये गये हैं जहाँ जाकर उनकी शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है।



पापाण-पुग के श्रवशिष्ट चिद्य संमालील उ में मिले हुए ये पथर के श्रीज़ार श्राकार-प्रकार में पश्चिमी श्रीर उत्तरी पुरप में मिले हुए श्रीज़ारों के समान ही हैं।

वर्षमान प्रालीन वयस्य पुरुषी की अपेटा शिशुखी के भय, कल्पनार्थे और स्थान र १ वर्ष र रपट खीर वास्ताविक होते हैं खीर आदिम-कालीन मनुष्य भी बहुत कुछ रशस्त्र की के समान हो थे। इसके अविश्विक वे पशुखी के खीर्ष निषट के खीर वे यह समान के कि परुष्पी में भी रमारे ही सहस्र हेतु के भाव खीर मानसिक अविक्रियाये होती عرد ' ' हैं । इसलिए 'वह पशु-सहाय नेंं, पशु-रिपु ओं और पशु-देवताओं की कल्पना कर सकता था। त्र्यद्भुत त्र्राकृति की चद्टान, लकड़ियों के ढेर, त्र्रसामान्य दृक्ष इत्यादि प्राचीन पापाण-युगीय मनुष्यों के। कैसे महत्त्वपूर्ण, सार्थक और अनिष्टकारी अथवा हितैपी प्रतीत होते होंगे त्रौर स्वप्न तथा कल्पनात्रों द्वारा उन पदार्थों के सम्बन्ध में कैसी कैसी सत्य समभी जानेवाली कहानियां तथा उपाख्यानों की सृष्टि हागई हागी— यह वात हम तभी भली भाँति समभ सकते हैं जब हम स्वयं कल्पनाशील वालक रहे हों । इन कहानियों में वाज़ वाज़ याद रखने श्रौर फिर से देाहराने के याग्य भी होती थीं ग्रीर स्त्रियाँ छ्रांटे छ्रांटे वालकों का उन्हें सुनाती थीं। इस प्रकार परम्परा का ग्रारंभ हुत्रा । त्राज-कल भी बहुत-से कल्पनाशील बच्चे त्रपने किसी प्यारे गुड़े, पशु त्रथवा . अन्य मनुष्याकृतीय ऋर्ध-मनुष्य काे नायक वनाकर लम्बी-लम्बी कहानियाँ गढ़ डालते हैं। शायद आदिम मनुष्य भी इसी प्रकार कल्पनाशील ये फ़र्क़ केवल इतना ही है कि वे लाग अपने नायक का वास्तविक मानने का अधिक तैयार थे। क्यांकि सर्वप्रथम जिन वास्तविक मनुष्यों का हमका पता लगता है वे शायद वहे वातूनी थे ग्रोर इस ग्रंश में वे नींडरथॉल-निवासियों से भिन्न और अधिक उच्च श्रेगी के थे। यह भी संभव हो सकता है कि नींडरथॉल-निवासी सर्वथा गँगे ही रहे हों । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि त्रादिम मनुष्य की भाषा में शायद थोड़े-से नाम ही रहे हीं, त्रीर वे उन्हें चेष्टा-ग्रभिनय तथा सांकेतिक चिह्नों द्वारा ही प्रकट करते रहे हों।

मानिसक विकास में कोई भी श्रसस्य जाति इतनी निम्न श्रेणी की नहीं है कि जिसमें कारण श्रीर परिणाम-सम्बन्धी किसी प्रकार का विज्ञान न हो। किन्तु श्रादिम मनुष्य परिणाम के साथ कारण का सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत तीव न था। उसके लिए किसी परिणाम को किसी ग़लत कारण से सम्बन्धित कर देना बड़ा सरल था। वह कहता "तुम श्रमुक कार्य करो श्रीर श्रमुक वात होगी।" "तुम वालक के। कोई विपैला फल दो श्रीर वह मर जायगा। तुम किसी वीर शत्रु का हृदय खा डालो श्रीर तुम वलवान हो जाश्रोग।" यहाँ कारण-परिणाम के दो जोड़े हैं। इनमें एक ठीक है श्रीर दूसरा ग़लत। श्रसस्यों के मिस्तिष्क में कार्य श्रीर परिणाम की जे। व्यवस्था है उसे हम 'टोना-टोटका' कहते हैं। किन्तु 'टोना-टोटका' वास्तव में श्रसस्यों का विज्ञान है। श्राधुनिक विज्ञान से उसमें मेद यह है कि वह विलक्कल श्रव्यवस्थित है श्रीर उसमें वस्तु-परीज़ा करने की विलक्कल शक्ति या गुंजाइश नहीं है। श्रीर इसलिए वह वहुधा ग़लत होता है।

बहुत-सी वातों में कारण-परिणाम की ठीक ठीक संगति वैठाना कठिन नहीं था। श्रीर बहुत-से मिथ्या विचार श्रनुभव-द्वारा शीव ही ठीक भी हो गये। परन्तु त्रादिम मनुष्य की बहुत-सी ऐसी महत्त्वपूर्ण समस्यायें फिर भी शेप रह गई थी जिनके कारण त्रथवा हेतु समफने का उसने वारम्बार प्रयत्न किया, किन्तु उसे उनके जे

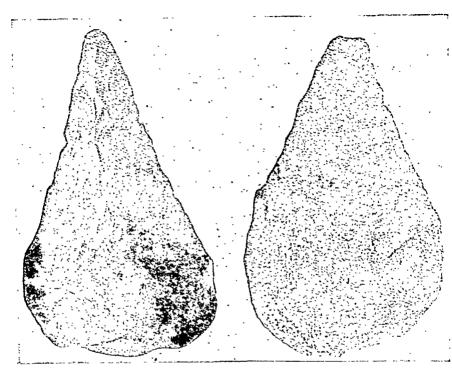

णपाग-युग के दूर-दूर देशों में स्थित मनुष्यों की समानता

वाई श्रोर चकमक का एक श्रौज़ार है जो लन्दन की 'ग्रेज़ इन लेन' में खुदाई करते समय पाया गया था। दाहिनी श्रोर एक वैसा ही श्रौज़ार है जिसे सोमाली-लैंड के श्रादिम श्रसभ्य मनुष्यों ने गढ़ा था।

समाधान या हेतु मिले वे ग़लत ये, परन्तु वे इतने ग़लत न थे (या इतने स्पष्ट रूप से ग़लत न थे) कि उनकी ग़लती उसे मालूम पड़ जाती। उसके लिए यह वात वड़े महत्त्व की थी कि वन में आखेट श्रीर पानी में मछालियों की बहुतायत हो तथा वह उनको सुगमता से पा सके। इन कामों में उचित फल पाने की श्राशा से वह निःसन्देह सहस्रों कवचों, मन्त्रों श्रोर सगुनों इत्यादि की सहायता लेता श्रोर विश्वास करता था कि इनके द्वारा उसे उपर्युक्त कामों में सफलता प्राप्त होगी। इसके श्रातिरिक्त उसको मृत्यु श्रोर रोग की भी वड़ी चिन्ना लगी रहती थी। कभी तो महामारियों से जनता की मृत्यु होती थी श्रोर कभी विना किमी त्यष्ट कारण के लोग या तो रोगग्रस्त हो मृत्यु के मुख में चले जाते श्रथवा निर्वल हो जाते थे। इन वातों ने भी श्रादिम श्रसम्य मनुष्य के जल्दवाज़ श्रीर भावुक मस्तिष्क को श्रवश्य ही वहुत कुछ उद्धिग्न कर दिया होगा। स्वप्न श्रीर कल्पना-जनित श्रयकलों के कारण वह इन दुर्घटनाश्रों का कारण कभी किसी मनुष्य, पशु या वस्तु को समभता श्रीर कभी वह उनसे रचा पाने के लिए किसी दूसरे मनुष्य, पशु या वस्तु से प्रार्थना करने लगता। उममें वालक-मुलम भय श्रीर घवराहट की कमी न थी।

इस छोटी-सी मानव-जाति के आरंभ ही में ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य रहे होंगे जो यद्यिष औरों के समान ही भय और कल्पनाओं के शिकार ये किन्तु जिनका मिस्तिप्क औरों से कुछ अधिक प्रौढ़ और दृढ़ था। इन लोगों ने सलाह या आशा देकर औरों के ऊपर अपना रोव जमा लिया होगा। उन्होंने किसी वात को अशुभ वतलाया तो किसी को आवश्यक कह दिया, किसी वात को शुभशकुन और किसी को अपशकुन घोषित कर दिया। टोने-टोटके में जो व्यक्ति पटु था, अर्थात् जो ओपि का प्रयोग करता था, वहीं सर्वप्रथम पुरोहित या धर्माचार्य हुआ। वह उपदेश देता था, स्वमों का फल वतलाता था, वह लोगों को भावी दुर्घटनाओं की चेतावनी देता था और उन विचित्र अनुग्रानों को करता था जिनसे लोगों का संकट दूर होता या उनका भाग्योदय होता था। आदिम और असम्य लोगों का धर्म आज-कल के धर्मों के समान नहीं था। उसमें अधिकतर कुछ विधानों और नियमों का पालन करना ही पर्याप्त था। और आरंभिक धर्माचार्य आजापूर्वक उन वातों को वतलाता था जो वास्तय में एक प्रकार का अविहित, आदिम और व्यावहारिक विज्ञान था।

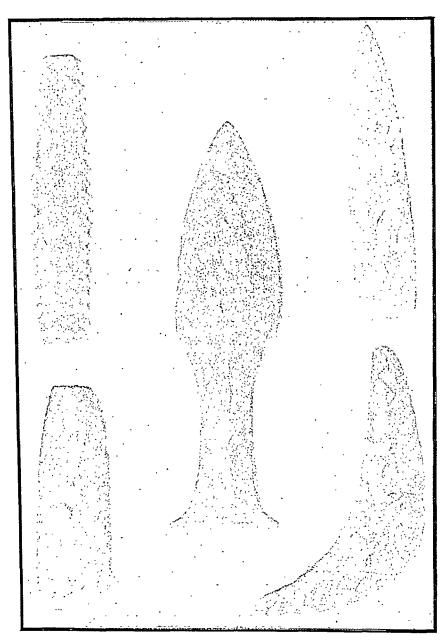

नवीन पापाण-युग के चकमक पत्थर के श्रौज़ार।

पञ्चाङ्ग पर चान्द्रमासो का यह प्रभाव वर्तमान काल के पञ्चाङ्गो में भी पाया जाता है। श्रीर यदि रूढ़ियों के कारण हमारी बुद्धि कुंठित न हो गई होती तो हमको खीण्ट-धर्म में ईसामसीह को सुली दिये जाने तथा समाधि से पुनः उठने की तिथियों के वार्षिक उत्सवों

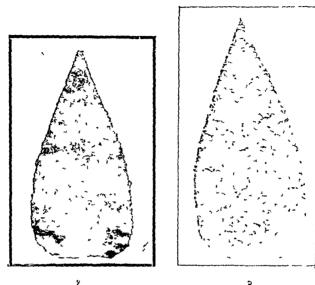

श्राज-कल के नवीन पापाणयुगीय यम्त्र । हाल में श्रास्ट्रेलिया के श्रादिम निवासिया के वनाये हुए ठीक पापाणयुगीय शैली के बह्वों के सिरे (१) तार के चीनी के इंमुलेटर से वनाया गया (२) दूरी हुई काँच की वोतल से वनाया गया ।

को उचित समय—सौर तिथियों—पर न मनाकर, चन्द्रमा के जय तथा दृढि के अनुसार, परिवर्त्तनशील तिथियो पर मनाना अत्यन्त अद्भुत प्रतीत होगा।

यह बात संदिग्ध है कि खादिम कृपक तारों को देखना जानते थे या नहीं, परन्तु यह अधिक संभव मालूम होता है कि इधर-उधर धम फिर कर जीवन व्यतीत करनेवाले गोपालकों ने पहले-पहल तारों की खोर ध्यान दिया क्योंकि उनमें उन्हें दिशा जानने में सुविधा मालूम हुई। किन्तु जैसे ही यह जात हुखा कि उनसे ऋतुखों का समय निश्चित किया जा सकता है वैसे ही कृषि के लिए उनका महत्त्व एक-दम बट् गया। खोर किया विशिष्ट तारे के उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर गमन करने पर वीज वोने के. समय का विलदान दिया जाने लगा। उस नक्षत्र के विपय में किसी कथा का गढ़ लेना और उसकी पूजा करना आदिम मनुष्य के लिए प्रायः अनिवार्य हो गया।

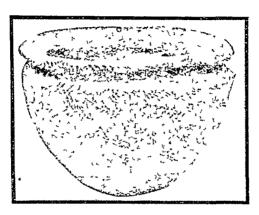

नवीन पाषाण-युग की कारीगरी का नमूना।
यह टेम्स नदी के कछार में मार्ठेलेक के पास खुदाई
करते समय पाया गया था।

त्रतएव यह सहज ही में समभा जा सकता है कि नवीन पापाण-युग के त्रारम्भिक संसार मे रुधिरविल तथा नच्त्रों के सम्वन्ध में जानकारी रखनेवाले सयाने त्रौर त्रें अनुभवी पुरुपों का समाज में कैसा उच्च एवं विशिष्ट स्थान रहा होगा।

इन सयाने स्त्री-पुरुपो की शक्ति का एक और कारण यह था कि लोग अशुद्धता और प्रपवित्रता से उरते थे और ये उन्हें वतला सकते थे कि शुद्ध होने के उपाय क्या हैं। जादूगरों के साथ जादूगर्रानयाँ और पुरोहितों के साथ पुरोहितानी भी सदा होती आई हैं। आरम्भिक पुरोहित वास्तव में इतना धार्मिक पुरुप न था जितना कि वह व्यावहारिक विज्ञान का जानकार था। उसका विज्ञान प्रायः अनुभवमूलक या प्रत्यच्चमूलक और अधिकतर दोपपूर्ण था। वह उसे जन-साधारण से वड़ी सावधानी से छिपाकर रखता था। किन्तु इतना सब होने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान था और उस ज्ञान का प्रधान उपयोग व्यावहारिक था।

वारह या पन्ट्रह हज़ार वर्ष हुए ये नवीन पापाण-युगीय जन-समाज (जिनमें पुरोहित श्रीर पुरोहितानियों के वर्ग ये श्रीर जिनमें ये लोग परंपरा से चले त्रा रहे थे) तथा उनके जुते

हुए खेत, उन्नतिशील गाँव और प्राचिरयुक्त तुद्ध नगर, संसार के समस्त उप्ण एवं जलपूरित भागों में फैलते जा रहे थे। किर, शताब्दियों पर्यन्त, इन विविध जातियों के भावों
का प्रसार और उनका पारस्परिक विनिमय होता रहा। आदिम कृपक-समाज की इस संस्कृति
को इलियट स्मिथ और रिवर्स जैसे विद्धानों ने सौर्य-पापाणी संस्कृति (Heliolithic Culture) का नाम दिया है जो सर्वथा उपयुक्त न होते हुए भी, विज्ञान-वेत्ताओं-द्वारा
इसका अधिक सार्थक नामकरण न होने तक, हमको व्यवहार करना ही पड़ेगा। भूमध्य
सागर और पश्चिमी एशिया के किन्हीं भागों में उत्पन्न होकर, यह सभ्यता शताब्दियों
पर्यन्त पूर्व की ओर तथा एक द्वीप से दूसरे द्वीप में फैलती हुई—प्रशान्त महासागर पार
कर—शायद अमेरिका में भी पहुँच गई होगी जहाँ उत्तर दिशा से आनेवाले मङ्गाल
जाति के लोगों के अधिक प्राचीन और अविकसित रहन-सहन के ढंग से उसका
संमिश्रण हुआ।

जहाँ कहीं ये गेहुँए रङ्गवाली जातियाँ अपनी सौर्य-पापाणी संस्कृति को लेकर गई वहाँ इनके साथ हो साथ कुछ अद्भुत विचार एवं अनुष्ठान भी—सर्वाश में नहीं तो अधिकांश में तो—अवश्य ही पहुँच गये। और इनमें से कुछ तो ऐसे अद्भुत हैं कि उनका ठीक ठीक अर्थ या कारण समभाने के लिए किसी मिस्तिष्क-विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। ये लोग स्च्याकार महान् शिखर और यड़े बड़े टीले बनाते, तथा बृहत् पापाण-शिलाओं के मण्डल निर्माण कर खड़े किया करते थे। इनके बनाने का उद्देश शायद यह था कि इनसे पुरोहितों को ब्योतिप-सम्बन्धी निर्राच् करने में सहायता मिलती थी। वे अपने समस्त अथवा कुछ मृतकों के शवों को सुरच्तित रखते थे। ये अपनी देह में गुदना गुदाते और खतना (Circumcision) कराते थे। इनमें शिग्नु-प्रसच के समय पिता को शयनागार में विश्राम के लिए भेजने की काचेड (Cauvade) नामक अत्यन्त प्राचीन प्रथा प्रचलित थी और इनमें 'स्वस्तिका' नामक सौभाग्यस्चक चिह्न का प्रचार था जो खूब प्रसिद्ध है।

यदि हम पृथ्वी के नक्ष्यों में विंदुओं द्वारा उन स्थानों को दिखलावें जहाँ उपयुक्त रीति-रिवाजों के चिह्न अब भी मिलते हैं तो संसार के समशीतोष्ण और निम्नोप्ण किनारों को मिलाकर एक मेखला-सी बन जायगी जिसका विस्तार स्टोनहें ज और रपेन से लेकर मेक्सिको और पेरू तक होगा। किंतु अफ़िका में भूमध्यरेखा के नीचे, उत्तर-मध्य बृर्प और उत्तरी एशिया में वे विंदु न दिखलाई देंगे। क्योंकि इन स्थानों में वे बातियाँ रहती थीं जो प्रायः स्वतंत्र रीति से अपना विकास कर रही थीं।

## नवीन पाषाण-युगीय स्राच सभ्यताये

लगभग दस सहस्र वर्ष पूर्व पृथ्वी के मानचित्र की वाह्य रूपरेखा प्रायः वैसी ही थी जैसी ब्राज-कल। जिव्राल्टर की समुद्र-ग्रीवा (Straits) के ब्रारपार वनी हुई वह प्राचीन रोक—जो ब्रटलांटिक सागर के जल को भूमध्य सागर की घाटी में प्रविष्ट होने से रोक रही थी—प्रायः उस समय तक जल के वेग के कारण नष्ट हो चुकी थी जिससे वर्त्तमान भूमध्य सागर वन चुका था, ब्रौर उसकी वाह्य तटरेखा (coast line) भी प्रायः ब्राज-कल ही की भाँति हो गई थी। हाँ, कास्पियन समुद्र ब्राज-कल की अपेक्षा कहीं ब्रधिक लम्वा-चौड़ा था ब्रौर काकेशस पर्वतमाला के उत्तर की ब्रोर शायद कृष्ण सागर से भी जा मिला था। मध्य-एशिया के ब्रंतर्वर्त्तीय इन समुद्रों के चारों ब्रोर की भूमि—जहाँ ब्रव पठार ब्रौर महस्थल दृष्टिगोचर होते हैं—तव उपजाऊ ब्रौर मनुष्यों के वसने योग्य थी। संसार भी उस समय साधारणतया ब्राज-कल की ब्रपेक्षा ब्रधिक ब्राई ब्रौर उपजाऊ था। यूरोपीय रूस की भूमि तव कहीं ब्रधिक श्रनूपदेशीय तथा भीलों से परिपूरित थी ब्रौर वेहिरा समुद्र-ग्रीव की ब्रोर एशिया भी शायद ब्रमेरिका से स्थल-द्वारा मिला हुआ था।

वर्त्तमानकाल में मनुष्यों की जो प्रधान जातियाँ समभी जाती हैं, उनका पृथक् पृथक् वर्गांकरण करना उस समय भी संभव था। तत्कालीन संसार के उप्ण एवं समोप्ण म्-भागों और समुद्र-तटों पर,—जो आज-कल की प्रपेत्ता तब कहीं अधिक उप्ण और वनों से आच्छादित थे—सौर-पापाणी संस्कृतिवाली भूरी जाति के लोग बसते थे, और वे ही भूमध्यसागर के तटस्थ प्रदेशों पर वसनेवाले वहुसंख्यक वर्वर एवं मिसियों तथा दित्त्ण की ओर पूर्वीय एशिया में रहनेवाले जन-समाज के पुरखा थे। इस महान् जाति के वहुत-से भेद थे; भूमध्य सागर और अटलांटिक के निकटवर्त्तां प्रदेशों में वसनेवाली आईबीरिया अथवा भूमध्य देशीय गेहुँए रंग की जातियाँ, हामवंशीय जातियाँ—जिनके अंतर्गत वर्वर एवं मिस्र-देशवासी समक्ते जाते हें—भारत के अधिक काले द्रविड, पूर्व भारतीय जातिसमूह, जुद्ध एशिया (Polen Asia) की वहुत-सी जातियां और न्यूज़ीलेंड के 'माओरी'—ये सभी इस मानव-समाजरूपी दक्ष की न्यूनाधिक महत्त्वपूर्ण शाखायें हैं। यह ठीक है कि पश्चिम में वसनेवाली

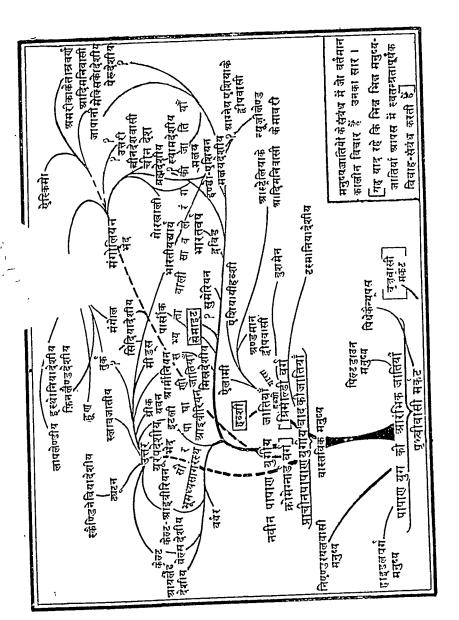

फा० ११



एक सचित्र 'मय' स्तंभ । इसमें एक सर्प देवता श्रीर एक पुजारी दिखलाये गये हैं । बीभत्स चेहरों को देखिए । जातियों का रंग पूर्ववालों की श्रपेद्धा श्रिधक उज्ज्वल था परन्तु वहाँ भी इन सर्व-प्रधान भूरी जातियों से प्रथक होकर—मध्य एवं उत्तरीय यूरोप के वनों में—नीली श्राँखों-याले, श्रपेद्धाहत श्रिधक गौर एवं सुन्दर मनुष्यों का एक वर्ग श्रिधक ख्याति प्राप्त करता जा रहा था। इस वर्ग के। श्रव वहुत-से लोग नार्ड (Nord) कह कर पुकारते हैं। पूर्वोत्तरः

पूर्वात्तर रिश्चा में नवीन पूर्पाग्युगीय श्राद्य सम्यतार्थे दः मंश्री त्न जाति एशिया के श्रधिक खुले भू-भागों में इस भूरे जन-समाज का एक श्रन्य भेद सर्वथा विपरीत

दशा में पाया जाता था। वहाँ के लोगों की आँखें अधिक तिरछी, गालों की हिंदुयाँ ऊँची, देह कुछ पीली त्रीर केश ख़ूब काले तथा सीधे होते थे। यह मंगील जाति थी। दिल्णी अफ्रीका, श्रास्ट्रेलिया श्रीर<u>दित्तण-एशिया</u> के बहुत-से उप्ण कटिबंधीय द्वीपों में उस समय 'हवशी' जाति के लोग पाये जाते थे खीर मध्य ख्रफ्रीका में मिश्रित जातियाँ रहती थीं। त्राजकल त्रफ्रीका की प्रायः सभी रंगोन जातियाँ (Coloured People) इन उत्तरीय भूरी और दिल्लिएीय भूरी जातियों के मेल से उत्पन्न हुई मालूम पड़ती हैं।

यह वात सदैव याद रखनी चाहिए कि वादलों की भाँति मनुष्य-जातियों का भी श्रत्यंत स्वच्छन्दता श्रीर सुगमता-पूर्वक पृथक्करण, ऐक्य, मिश्रण श्रीर पुनर्मिलन हो जाता है, श्रीर वे निर्वाध रूप से मिश्रित होकर वंशवृद्धि भी कर सकती हैं। मानव-जातियों का प्रसार वृद्धों की उन शाखात्रों के समान नहीं होता जिनका पुनर्मिलन यसंभव हो जाता है। अवसर त्राते ही जातियाँ एक दूसरे से धुल-मिल जाती हैं। यदि यह वात न भुलाई जाय तो हम वहुत-से कूर दुराग्रहों से भली भाँति वच सकते हैं। 'जाति' शब्द का ऋत्यन्त ही शिथिलता पूर्वक उपयोग करने के कारण लोग बहुधा उसके त्राधार पर अत्यन्त ही त्रसंबद्ध एवं त्रसंगत सिद्धान्तां को गढ़ना प्रारंभ कर हैं। ऐसे लोगों की परिभाषा के अनुसार, 'ब्रिटिश' अथवा 'यूरोपियन' भी पृथक् जाति कहलावेंगे। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो प्रायः समस्त ही यूरोपीय जातियां में गेहूँए, गोरे, श्रधगोरे श्रीर मंगोलों के श्रंशों का श्रस्तित्व दृष्टिगोचर होता है।

मानव-विकास के नवीन पापाण-युग में मंगोल-जाति के लोगों ने सर्वप्रथम श्रमेरिका में प्रवेश किया था। प्रकाश्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे वेहरिंग नामक समुद्रग्रीव की राह से वहाँ पहुँच कर दिच्छिग-दिशा की श्रोर फैल गये थे। उत्तर में उन्हें कैरिवू (Uaribou) नामक अमेरिका के वर्फ़ीले वारहिसंहों के, श्रीर दिन्ग में ऋरने भैंसों (Bison) के बड़े बड़े भुएड मिले। परंतु जिस समय ये लोग दिल्गी अमेरिका में पहुँचे तो तत्त्त-दन्तीय (Glyptodon) नामक भीमाकार जीव, श्रीर मंथर गतिवाले तथा हाथी के समान ऊँचे और वेडौल भीमाकृतीय वन्य-पशु (Megatherium) वहाँ विद्यमान थे। इस श्रांतिम भीमकाय परन्तु निस्सहाय एवं श्रासमर्थ पशु-जाति के। इन्होंने संभवतः समूल नष्ट कर डाला ।

अमरीका जानेवाले अधिकांश कृवीले सभ्यता में नवीन पापाग्युग के भ्रमग्रशील श्रीर शिकारी जीवन से श्रागे नहीं वढ सके। उन लोगों ने लोहे का उपयाग नहीं जान पाया । उनके पास प्राकृतिक रूप में पाई जानेवाली दो ही धातुएँ —साना श्रीर तीवा थीं। परन्तु मैक्सिका, युकेटन श्रीर पेरू की परिस्थित ऐसी थी कि वहाँ जमकर खेती हो सकतो थी। यहाँ ईसा से लगभग एक सहस्र वर्ण पूर्व प्राचीन संसार के समानान्तर, परन्तु उससे सर्वथा भिन्न प्रकार की, श्रद्धत सम्यतायें उत्पन्न हुई। प्राचीन संसार की श्रिष्ठक पुरातन श्रादिम सम्यताश्रों की भाँति इन जन-समाजों में भी बीज वीश्राई श्रीर कटाई के श्रवसरों पर नरविल देने की रीति ने भली भाँति जड़ पकड़ ली। भेद केवल इतना ही था कि प्राचीन संसार में तो—जैसा हमको श्रागे चलकर स्पष्ट हो जायगा ये श्रादिम विचार श्रन्य विचारों-द्वारा न्यून-संकीर्ण होकर—श्रंततोगत्वा—सर्वथा ही ढँक गये थे, किंतु श्रमेरिका में, इसके सर्वथा विपरीत, इन विचारों ने उन्नति कर श्रत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया। श्रमेरिका के सम्य प्रदेश उस समय वास्तव में पुरोहितों-द्वारा शासित धर्म-राज्य हो रहे थे। उनके युद्धनेताश्रों श्रोर शासकों के। शास्त्रिक नियमों श्रीर शकुन-श्रपशकुनों के कठोर नियंत्रण में रहना पड़ता था।

इन पुरोहितों ने ज्यातिप में अच्छी निपुणता प्राप्त कर ली थी। और इनका वर्ष-संवंधी ज्ञान वैविलोनिया निवासियों से भी कहीं अधिक वढ़ा-चढ़ा था। युकेटन में इनकी अपनी एक जुदी लेखन-शैली थी जो 'मय' लेखन-कला कहलाती है और जा अत्यन्त ही अद्भुत और जिटल है। इसका पढ़ने और समभने के लिए जितने प्रयन्न अव तक किये गये हैं उनसे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि जिन वर्ष-पञ्चाङ्गों के तैयार करने में पुरोहितवर्ग अपनी सारी बुद्धि लगा देता था, केवल उन्हीं जिटल पञ्चाङ्गों—सारिण्यों—को लिखने के लिए ही इस लेखनशैली का उपयोग किया जाता था। 'मय' सम्यता की कला ई० स० ७०० या ८०० के लगभग अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची थी।

इन लोगों के पत्थर के खुदाई के काम में आकार देने की शक्ति और अधिकांश सुन्दरता देखकर आजकल का दर्शक दंग रह जाता है और वह उसकी विपमता तथा एक प्रकार की उन्मादपूर्ण रूढ़ि और जिंदलता देखकर जा उसके विचारों के परे हैं—धयड़ा उठता है। प्राचीन संसार में इसके समकक्ष और कोई कला नहीं है। प्राचीन संसार में उसकी समानता और वह भी बहुत दूर की समानता अति प्राचीन भारतीय शिल्पकला से की जा सकती है। 'मय' कला में सर्वत्र ही सर्व और परों का संमिश्रण दिखलाई पड़ता है। प्राचीन संसार की जा वस्तु इन 'मय' चित्रों से सबसे अधिक मिलती है वह है यूरोपियन पागलख़ानों में वंद लोगों के वनाये एक प्रकार के जिटल चित्र। ऐसा मालूम होता है कि 'मय' दिमाग प्राचीन संसार के दिमाग से सर्वथा भिन्न

ढंग पर विकसित हुन्या है। उसके विचारों में एक प्रकार का विचित्र फेर है न्यीर हमारे प्राचीन संसार की सम्मति के त्रानुमार तो उनका दिमाग़ त्रावश्य ही पागलों का दिमाग़ था।

यह सम्मति कि इन मति-भ्रष्ट अमरीकन सम्यताचा का कारण वहाँ के लोगा की मान-सिक दुर्वलता और मति-भ्रष्टता थी इस वात से पृष्ट होती है कि उनको मनुष्य का रुधिर वहाने का श्रमाधारण शौक था। मेक्सिको की सम्यता में तो विशेपरूप से नर-रक्त बहाया जाता था और वहां साल में हजारों ही ऋादमियां का वलिदान कर दिया जाता था। यध्य पुरुपों की देह जीवितावस्था ही में चीर डालना यौर धडकते हुए हृदय को निकाल लेना एक ऐसा कृत्य था जिसने तत्कालीन श्रद्धत पुरोहितवर्ग के जीवन श्रीर मस्तिप्क दोनो ही पर पूर्ण ग्राधिपत्य कर रक्खा था । सावंजनिक जीवन श्रीर राष्ट्रीय सभी प्रकार के उत्सवों में इस



अध्यापक करार के काल्पनिक चित्र के आधार पर निर्मित्त नवीन पापागा-युग का युरोपियन योढा ।

विपम एवं भयंकर कृत्य का संपादन करना तत्र त्रावश्यक समभा जाता था।

इन जातियों में भी जन-साधारण का जीवन अन्य वर्षर किमानों के जीवन के समान ही था। इनके मिट्टी के वर्तन, कपड़े और रॅगार्ड के काम बहुत अच्छे होते थे। 'मय' लेख केवल पत्थरों पर ही नहीं खोदे जाते थे, प्रत्युत चमड़े इत्यादि पर लिखे और चित्रित भी किये जाते थे। यूरीप और अमेरिका के संबहालयों में ऐसे अनेक गृह 'मय' लेख रक्ते हुए हैं जिनमें तिथियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पढ़ा जा सका है।

पेरू में भी इसी प्रकार की लेखन-शैली का प्रारंभ हुआ था। परन्तु वहाँ इनके स्थान में रिस्सयों में गाँठें लगाकर लेख रखने की प्रथा चल पड़ी। सहस्रों वर्ष पूर्व चीन में भी स्मृति-सहायतार्थ रिस्सयों का इसी प्रकार उपयोग किया जाता था।

पुरानी दुनिया में भी ई० पू० ४०००—५००० वर्ष से पहले—अर्थात् उपर्युक्त सम्यताओं से तीन अथवा चार सहस्र वर्ष पूर्व—ऐसी आदिम सम्यतायें वर्त्तमान थीं जो इन अमेरिकन सम्यताओं से भिन्न नहीं कही जा सकतीं। मंदिर इनके आधार थे; इनमें भी खूव नरवित दी जाती थीं और इनके पुरोहित-गण् भी ज्योतिप-शास्त्र के अनन्य भक्त थे। मेद केवल इतना ही था कि प्राचीन संसार (पुरानी दुनिया) की ये आदिम सम्यतायें जहाँ एक दूसरे पर घात-प्रतिघात-द्वारा विकसित हो वर्त्तमान अवस्था तक पहुँच गई, वहाँ आदिम अमेरिकन सम्यतायें ज्यों की त्यों वनी रहीं। इनमें से प्रत्येक की दुनिया निराली और दूसरों से सर्वथा पृथक् थी। यहाँ तक कि मेक्सिको-निवासियों को यूरोपियनों के अमरीका-आगमन तक भी पेरू देश के संबंध में तनिक-सा भी ज्ञान व था। और वहाँ के प्रधान खाद्य पदार्थ, अर्थात् आलू को मेक्सिकोवाले जानते भी न थे।

युगों पर्यन्त ये लोग अपने देवताओं पर चिकत होते रहे, विलदान करते रहे और सपनी जीवन-लीला समाप्त कर गये। 'मय' कला का अलंकारिक सौन्दर्य अत्यन्त उच्च कचा तक पहुँच गया। मनुष्यों के हृदय अनुराग-रंजित होते रहे और जातियाँ एक दूसरे से युद्ध करती रहती थीं। अकाल और सुकाल, महामारी और आरोग्यता के चक इन जातियों पर भी सदा चलते रहते थे। पुरोहितों ने सुदीर्घ शताब्दियों में अपनी वर्णसारिणी और नर-मेधों के विधानों को अधिक जिटल बना दिया परन्तु अन्य दिशाओं में उन्होंने कोई उन्नति न की।

### सुमेरिया, प्राचीन मिस्र श्रीर लेखन-कला

पुरानी दुनिया का रज़मझ नई दुनिया से अधिक विम्तृत और विविध हर्यप्रदर्शक है। ईसामसीह से छ: हज़ार अथवा मात हज़ार वर्ष पूर्व, एशिया के हरे-भरे
म्-भागो और नील नदी की घाटी में, लगभग पेरू के समकत्त, वहुत-से अर्ध-मभ्य समाजो
का प्रादुर्भाव हो चला था। उस समय उत्तरीय फारस, पिर्चिमीय तुर्किस्तान और दक्षिणीय
अरव आजकल की अपेजा अधिक उपजाऊ थे; और अत्यन्त पुराणुकालीन समाजो के
चिह्न भी यही मिलते हैं। किंतु इराक़ के दिल्लाणी भाग और मिस्र देश में सर्वप्रथम नगरो,
मंदिरों और क्रमवद्ध सिंचाई के ढंग का प्रादुर्भाव हुआ और इस बात का प्रमाण मिलता
है कि इन स्थानों का सामाजिक संगठन वर्षर लोगों के प्राम्य-नगरों से अधिक उन्नति कर
चुका था। उस समय दजला और फरात नामक नदियाँ पृथ्क पृथ्क होकर फारम की
खाड़ी में गिरती थी; (और आजकल की भाँति समुद्र-समागम से प्रथम आपस में मिल
न जाती थी)। इन्हीं दो नदियों के मध्यवर्ती भू-प्रदेश में मुमेर नामक जाति ने अपने प्रथम
नगर निर्माण किये थे। वास्तविक रूप से ठीक ठीक निर्णय न होते हुए भी इतना अवस्य
कहा जा सकता है कि मिस्र देश के महान् इतिहाम का प्रारम्भ भी लगभग इसी समय
हुआ था।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस 'सुमेर' जाति के पुरुपों का रक्ष गेहुँया ग्रीर नाक उठी हुई होती थी। वे एक विशेष प्रकार की लेखन-प्रणाली का उपयोग करते थे जिमे श्रव पटा जा सकता है ग्रीर इनकी भाषा का जान भी श्रव लोगों को हो गया है। उन लोगों ने कौंसे का व्यवहार खोज निकाला था ग्रीर वे धूप में सुखाई हुई इंटों के वड़े वड़े शिष्यगकार मन्दिर बनाते थे। इस देश की मिट्टी बहुत श्रव्ह्यी होती हैं: ग्रीर यह जाति इस पर लिखा करती थी। इससे इनके लेख श्राज पर्यन्त सुरिच्त हैं। इनके पास टार, मेट, वकरी श्रीर गदहे थे परन्तु घोड़े न थे। वरछे ग्रीर चर्म-निर्मित ढालों को लेकर ग्रीर पाम-पाम खड़े होकर थे लोग पैदल युद्ध करते थे। इन लोगों के वस्त्र ऊन के होते थे श्रीर ये श्रवने सिरों को सुड़ा हुआ रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक सुमेरियन नगर स्वतंत्र राज्य था। प्रत्येक नगर का अपना अलग देवता और अलग पुरोहित होता था। परन्तु कभी कभी एक नगर दूसरे नगरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उनके निवासियों से कर वसूल करता था। 'निप्पर' नामक स्थान में प्राप्त हुए एक अत्यन्त प्राचीन लेख से पता चलता है कि 'ऐरेक' नामक सुमेर जातीय नगर का एक समय 'साख्राज्य' था। यह प्रथम साख्राज्य है जिसका वर्णन इतिहास में मिलता है। इस नगर के देवता तथा पुरोहित-राजा का दावा था कि उसका शासन फ़ारस की खाडी से लेकर लाल समद्र-पर्यन्त माना जाता था।



ई० पृ० २२०० के वैविलन के राजा हन्मुरावी की ईंट। कर दिया था। लेख की लिपि के। स्च्याकार ध्यान से देखिए, इस लेख में यह लिखा पूर्वी लिल खित है कि सूर्य का एक मंदिर वनवाया गया। एज़िलियन चट्टानों

के चित्रों में लेखन-कला का ब्रारम्भ दिखलाई पड़ता है। बहुत से-चित्रों में ब्राखेट तथा ब्राक्रमण दिखलाये गये हैं ब्रीर ब्रधिकांश में मनुष्यों की ब्राक्कित स्पष्ट रूप से खींची गई है। परन्तु कहीं कहीं चित्रकार ने, सिर तथा ब्रंगादि के बनाने के भंभट में न पड़, मनुष्यों को केवल एक सीधी ब्रीर एक ब्रथवा दो ब्राड़ी रेखाब्रों से प्रदर्शित किया है। इससे लोक संमत संक्षित्र चित्र-लेखन-प्रणाली का चल उठना वड़ा सरल था। सुमेरिया,

स्मरग रखना चाहिए कि संसार का यही सर्व-ऐसा प्रथम साम्राज्य जिसके सम्बन्ध में कुछ लेख उपलब्ध हुए हैं। सर्वप्रथम लिखना चित्रित वातों को संचेप करने का ढंग मात्र था । नवीन पापाण-युग के प्रारम्भ होने से पहले ही लोगों ने लिखना प्रारम्भ कर दिया था। एजिलियन चट्टानों

में मिट्टी के ऊपर लकड़ी से लिखा जाता था। इससे लिपि के चिह्न शीघ ही विगड़ जाते थे ख्रीर यह पहचानना कठिन हो जाता था कि वे किस वस्तु को दिखलाने के लिए लिग्वे गये थे।

परन्तु मिस्र में दीवारों और पैपाइरस की छाल पर (जों संसार का सर्व-प्रथम काग़ज़ था) चित्र वनाने की चाल थी जिससे चित्रों में से निदिशते वस्तुत्रों का साहस्य सदा वना रहता था। लकड़ी की (क़लमो) लेखनी से लिखने के कारण नोकदार श्रक्षर लिखे जाते थे। इससे सुमेरिया की लिपि को सूच्याकार या कीलाचर कहते हैं।

जय चित्र इसलिए खींचे जाने लगे कि उनसे प्रदर्शित बस्तु का बोध न करा कर उससे मिलती- जुलतो श्रन्य किसी वस्तु का बोध कराया जाय तय इस महत्त्वपूर्ण उन्नति के कारण मानव-जाति लेखन की श्रोर एक पग श्रोर श्रागे बड़ी । श्राजकल भी उपर्युक्त श्रवस्था के बबा को भी इस प्रकार के चित्र, जो चित्रित नो कुछ करने हैं

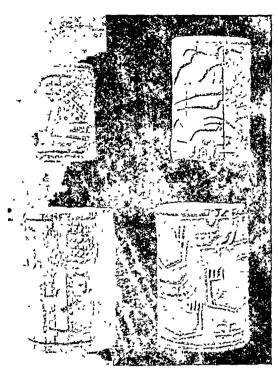

मिस्र के प्रथम वंश की यावन्स की वेलनाकार मुद्रा।
इन्हें १९२१ में ब्रिटिश स्कृत याफ व्यक्तियांनोजी
के लोगों ने ऐवीउम की एक समाधि
में प्राप्त किया था। इनसे ख्लाक
छापने की प्रार्चीन गीति का
पना चलता है।

पर जिनका आशय कुछ और होता है, श्रत्यन्त प्रिय लगत है। जब हम गुलाव और चन्द्र के चित्र खींचते हैं तो बालक श्रमुमान-द्वारा यह जानकर प्रसन्न होता है कि इन चित्रों से गुलावचन्द्र नामक सेठ का तात्पर्य है। इस प्रकार उन शब्दों को जो चित्रो-द्वारा श्रंकित नहीं किये जा सकते, शब्द-खरडों में विभक्त कर, प्रत्येक खरड को चित्र-द्वारा श्रंकित कर संपूर्ण शब्दों को रूप प्रदान किया जा सकता है। सुमेरिया की भाषा बहुत-से शब्द खरडों के समूह से बनी थी श्रोर इस समय की वाज़ बाज़ श्रमिरिडियन भाषाश्रों के समान थी। बह इस खरट-चित्रण-शैली से सरलतापूर्वक लिखी जा सकती थी क्य कि जिन शब्दों के भावों को चित्र-द्वारा नहीं सूचित किया जा सकता था उनको शब्दों के खरड करके दिखलाया जा सकता था। मिस्रदेश की लेख-प्रणाली का भी इसी प्रकार कम-विकास हुआ



मकारा के पिरामिड दाहिनी खोर का सोपानवाला पिरामिट मंसार की सबसे प्राचीन पत्थर की इमारत हैं।

था। बाद में जब ऐसे विदेशी लागों ने इन चित्र-लिपियां को सीखा और प्रयोग किया, जिनकी भाषा के शब्द इननी सुविधा में शब्द खएडां में विभक्त न होने थे, तो उनके हाथों में इन चित्र-निपियों ने सुधर कर और मरल होकर अन्त में वह रूप पाया जिसे हम वर्ण-माला लेखन प्रयाली कहते हैं। बाद की वर्ण-मालाये सुमेरिया के म्च्याकार और



चित्रोप्न के विशाल पिरामिट के शिखर से विहराम हरूव इससे पता लगता है कि त्रास पान के मैदान पर इन म्मारको का कैमा बाधिपत्य है।

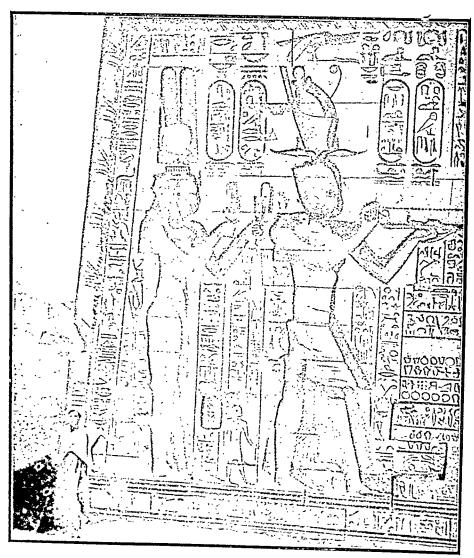

डएडरेह में हथीर का मन्दिर

मिस्र की चित्रमय लेखन-प्रणाली (पुराहितों की लेखन-शैली) के संमिश्रण से बनी। कुछ दिनों बाद चीन में एक प्रकार की लोकसम्मत चित्र-लेखन प्रणाली चल निकली। किन्नु वह वर्णमाला की श्रवस्था तक नहीं पहुँच पाई।

मानवीय समाज के विकास में लेखन-कला का आविष्कार अन्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसी के द्वारा समभौते, क्रान्त और आदेश लेखबद्ध हो सकते थे। इसी के कारण प्राचीन नगर राज्यों से अधिक वहें राज्यों का निर्माण हो सका तथा धारावाहिक रूप से ऐतिहासिक चेतना हुई। राजा अथवा पुरोहितों की जहां दृष्टि अथवा शब्द तक न पहुँच सकते थे, वहीं अब इनकी सहायता से, इनकी मुद्रा ओर आजा पहुँचने लगी; यही नहीं. वरन उनकी मृत्यु के उपरान्त भी ये अनुरुण बने रह सकते थे। यह जान कर कीतृहल होता है कि प्राचीन सुमेरिया में मुद्रा का व्यवहार खूब होता था। राजा, सरदार और व्यापारी अपनी अपनी मुद्रा (मुहर) रखते थे जो कभी कभी अत्यन्त कुशलतापूर्वक खुठी हुई होनी थी। ये मुहरें मिट्टी के पत्रों पर, उनको प्रमाणित करने को इच्छा से अकित कर मुखा दी जाती थीं, जिससे मुहर का चिह्न स्थायी हो जाता था। पाठकों को स्मरण रक्वा चाहिए कि मेसीपोटामिया (इराक्ट) में असंख्य वर्षों तक चिट्टी-पत्री, लेख और हिमाव-किताब, सब कुछ ही, इन अपेक्षाकृत स्थायी खपड़ों पर ही लिखे जाते थे और इसी से हमको (वर्तमान समय में) इतनी तत्कालीन ज्ञान-राशि पुनक्पलब्ध हो सकी है।

काँसा, ताँवा, सोना, चाँदी त्रोर त्रम्लय दुर्लभ पदार्थ की तरह, उल्कोद्भव लीह का ज्ञान सुमेरिया त्रीर मिस्र, दोनों ही देशों की, अत्यन्त प्राचीन काल से था।

प्राचीन संसार के प्रथम नागरिक देशों—मिस और सुमेरिया की दैनिक जीवनचर्या प्राय: एक-सी ही रही होगी और सड़कों पर चलनेवाले गढ़हों तथा ढांरों की विशेषता
के अतिरिक्त, तत्कालीन मानव-जीवन, तीन सहस वर्ष पीछे के अमेरिका के 'मय-नगरों'
के नागरिक जीवन से बहुत कुछ मिलता-जुलता रहा होगा। शान्ति के नमय जन-ममाज
बहुधा सिंचाई और कृषि-कार्य में लगा रहता था, लोग केवल धार्मिक उत्सवों के दिनों में
छुष्टी मानते थे। उस समय लोगों के पास रुग्या-पैसा न था। और न उन्हें इसकी आवस्यकता ही प्रतीत होती थी। उनका अल्प और यदा-कदा ध्यापार वस्तुओं के विनिमय-दारा
होता था। केवल राजाओं और शासकों के पास ही आवश्यकता से कुछ अधिक सम्पत्ति
थी और वे आवश्यकता पड़ने पर सुवर्ण तथा रीप्य के खएडों और रलादिक के द्वारा वस्तु
मोल लेते थे। तत्कालीन संसार में मानव-जीवन पर मन्दिरों का प्रभुत्व जमा हुआ था।
सुमेरिया में विशाल शिखराकार मन्दिरों का रिवाज था जिनकी छत पर ने ग्रहों का निरीक्ण
किया जाता था। परन्तु मिस के बृहत् परिमाण्याले मन्दिरों में केवल एक ही खएड

होता था। सुमेरिया में पुरोहित ही सर्वोच्च शासक एवं श्रत्यन्त भव्य व्यक्ति समक्ता जाता था। इसके विरुद्ध मिस में पुरोहित से भी वड़ा एक व्यक्ति और था जो उस देश के सुख्य देवता का मूर्तिमान् अवतार समक्ता जाता थाः वह मिस का अधीश्वर फराओ या देवीराजा था।

उन दिनां ससार में बहुत परिवर्तन न होते थे। परिश्रम तथा रूड़ियो का अनुमरण करते हुए लांग अपने दिन प्रसन्नतापूर्वक विना देते थे। विदेशी प्रायः वहाँ न त्राने थे: त्रीर यदि कोई त्रा भी जाता था तो उसे दुख उठाना पड़ता था। पुरोहितगण लोगो का जीवन प्राचीन नियमो के अनुसार निर्यात्रत करता था, बुआई का समय जानने के लिए नक्षत्रों का निरीक्तए करता था, विलढान के शकुनों की वतलाता और स्वमों की चेतावनियां की व्याख्या करता था । पूर्वानुवर्ती मानव-जातीय वर्वरता को सर्वथा भुला कर, श्रीर भविष्य की चिन्ता न कर, लोग परिश्रम श्रीर श्रन्राग में ही दिन व्यतीत कर सुख से मर जाने थे। कभी कभी इनका शासक दयाल होता था। मिस्र का पैरी 'द्वितीय' ऐसा ही राजा था। इसने नव्वे साल राज्य किया। कभी कभी कोई महत्त्वाकाक्षी श्रीर धन तथा यश-लोलप शासक उनके पुत्रों को सैनिक वनाकर आस पास के नगर राज्यों पर आक्रमण करने और उन्हें लूटने के लिए भेज देता, अथवा वड़ी वड़ी इमारते वनवाकर उनसे परिश्रम कराता था। चित्रांप्म, चेक्तरन श्रीर माइसैरिनस ऐसे ही यशलोलुप राजा थे। इन्होने गेज़ा नामक स्थान में विशालकाय सुच्याकार समाधियाँ वनवाई हैं जिन्हें पिरामिड कहते हैं। टम स्थान में मबसे बड़ी समाधि ४५० फ़ीट ऊँची है चौर इसमें लगे हुए पत्थरों का बोक्त ४८ लाख, ८३ हज़ार टन हैं। (एक टन २८ मन के बराबर होता है)। यह सब पन्थर नील नदी-द्वारा नावो में लाया गया था खोर मनुष्य की मास-पेशियों के वल-बूते पर ही वह यथान्थान लगाया गया था। इनके निर्माण करने मे तो मिह्नदेश, किसी महायुद्ध की श्रपेता करीं अधिक थक गया होगा।

# श्रादिम पशुचारगोपजीवी जातियाँ

ई० पू० ६००० से लेकर ई० पू० ३००० तक केवल मेसारोटामिया श्रीर नील नदी की घाटी ही में मनुष्य खेती करने और नगर-राज्य नहीं बनाने लगे थे : प्रत्युत जहाँ कहीं त्रावपाशी का सुभीता और साल भर भोजन-सामग्री मिलने का निश्चय होता था वहीं श्रनिश्चित एवं कष्टदायक श्राखेट श्रीर घमने-फिरने का जीवन छोड़कर मनुष्य स्थायीरूप मे वसने लगे। इस समय ऐसीरियन (असुर) नामक एक जाति टाइग्रीम (फ़रान) नदी के ऊपरो भाग में वस कर नगरों की नींव डाल रही थी। एशिया माइनर (एशियायी की चक) की घाटियों और भूमध्यसागर के तटों तथा द्वीपों में अन्य छोटी-छोटी जार्तियों सन्य होती जा रही थीं । इसी समय बहुत सम्भव है कि भारत और चीन के अनुकल भागा में भी सम्य जीवन का विकास हो रहा हो। यूरोप महाद्वीप के वहुत-से भागों में, जहाँ भीलं मञ्जलियां से परिपूर्ण थीं, छोटी-छोटी जातियाँ जल में लट्टे गाड़ कर श्रोर उन पर घर बनाकर बहुन काल पूर्व से ही निवास करने लगी थीं और खेती के साथ साथ आखेट और मछली मारने का काम भी किया. करतीं। परन्तु प्राचीन संसार के अधिकांश भागों में इस प्रकार की वस्ती वसाना भी श्रसंभव था । कहीं धरातल श्रधिक कहा था, तो कही वन श्रत्यन्त मधन थे, कहीं सूखा पड़ता था तो कहीं ऋतुएँ, ऐसी ऋनिश्चित थीं कि वहाँ तत्कालीन मानव-समाज इन सब अमुविधाओं को अपने श्रीज़ारों श्रीर (नगएय) भौतिक विज्ञान के महारे जीतकर नहीं रह सकता था।

आदिम सम्यताओं की परिस्थिति में किसी स्थान पर वमने के लिए मानव-ममाज को निरन्तर मिलनेवाले जल की, उप्णता की और धूप की आवश्यकता थी। जहाँ ये आवश्यकतायें पूरी न होती थीं वहाँ मनुष्य का केवल शिकारी के रूप में आवेट के लिए अथवा चरवाहे के रूप में ऋतु के अनुसार घास, चारे की तलाश में कुछ काल-पर्यन्त तो रहना सम्भव था, परन्तु वहाँ स्थायी रूप से वसना किसी प्रकार न हाँ सकता था। वहुत सम्भव है कि आवेटमय जीवन के स्थान में चरवाहे की भौति जीवन व्यतीत करना भी मनुष्य ने बहुत ही धीरे धीरे सीखा हो। यह भी सम्भव है कि जंगली होरों और (एशिया में) जंगली घोड़ों का पीछा करने करते ही मनुष्य के हृदय में इनको 'धन' ममभने का भाव उत्पन्न हुआ हो और उन्होंने इन्हें घाटियों में वन्द करना सीग्या हो तथा इनकी रक्ता के लिए वे भेड़ियों, जङ्गली कुत्तों और अन्य अपहारक पशुआं से भी लड़े-भिड़े हो।

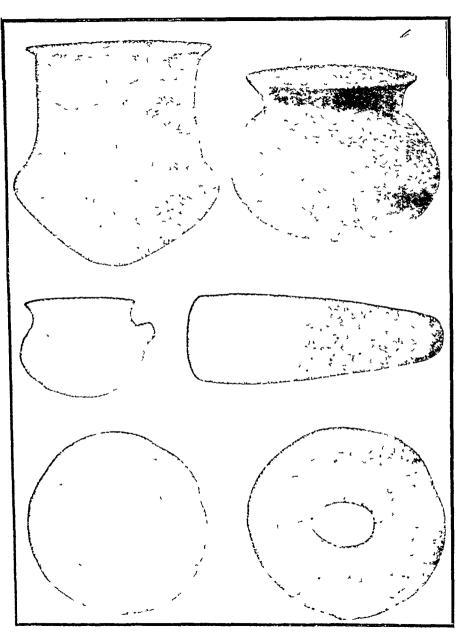

भीती पर सनेवारी लोगी के मिशी के बर्तन खीर खीड़ार।



वर्तमान काल का भील पर वसा हुन्ना एक गाँव । वोनियो द्वीप के ये घर ई० पू० ६००० के यूरोपियन नवीन पापाण-युग के घरों के सर्वथा समान हैं।

श्रादिम सम्यकाल में जिस प्रकार किसान जातियाँ विशेष रूप से वड़ी निदयों की घाटियों में उन्नति कर रही थीं, ठीक उसी प्रकार शीत-ऋतु में एक स्थान में श्रोर ग्रीष्म-ऋतु में दूसरे स्थान में घास-चारे की तलाश में सदा घूमने फिरनेवाली सर्वथा विभिन्न पशुचारणोपजीवी जातियाँ भी उन्नति कर रही थीं। किसानों की श्रपेदा वे श्रिधक



फा० १३

हुद श्रोर यलवान् होती थीं। इनकी संख्या कम थी और इनकी संतित भी अधिक न होती थी। इनमें स्थायी मन्दिरों का अभाव था और इनका पुरोहित-वर्ग भी सुसंगठित न था।

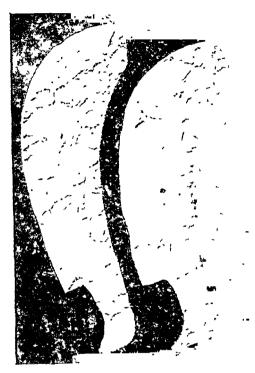

रें० पूरु ४५,०० के चक्रमक के चाकू। १६२२ ई० में ब्रिटिश स्कूल श्राफ श्राकियोलोजी ने इन्हें प्रथमवंश की समाधियों में से स्पोद निकाला था।

उनके पास अधिक सामान भी न था। परन्तु इन कारणो से पाठक यह न समभ लें कि इनकी जीवन-चर्या कुछ कम उन्नतिशील थी। यहुत-सी वातों में तो इनका यह स्वतंत्र जीवन किसानों के जीवन की अपेन्ना कहीं अधिक परिपूर्ण था। यह चरवाहा जन समाज रूपी श्रद्धला में एक कड़ों के समान न था। वह अधिक स्वावलंबी होता था। ये गोप नेता कां अधिक महत्त्व देते थे और वैद्य का दर्जा शायद उससे कुछ कम समभा जाना था।

विस्तृत मृ मागो पर विचरण करने के कारण इन पशुचारणांप-जीवी जातियों का जीवन-मंबंधी दृष्टि काण श्राधक विशव होता था। कभी वह किसी एक वसे हुए म् माग के निकट श्रा जाते थे तो कभी दूसरे के। वह श्रपिचित श्रोर नये लोगो को देखने का श्रादी हो गया था। दूसरे प्रतिस्पर्ढी क्रवीली (वर्गी) से

यभी मिलकर श्रीर वभी उनके विकद्ध चाल चल कर उसे गोचर-भृमि का प्रवंध करना पड़ता था। पर्वतो के दरों श्रीर पथरीले शानो में श्रांत जाने रहने के कारण उसे हल चडानेवाकी जातियों की श्रोपेक्षा धातुश्रों कर जान श्रिषक था। श्रीर बहुत संभव है कि भाड़ शोधन किया में वर उनमें श्रीषक निष्ण रहा हो। कडाचित् कॉम की, श्रीर श्रीषक



मिस में भ्रमगाशील लोग।
मध्य मिस के वेनीहसन नामक प्राचीन स्थान के निकट की एक समाधि
की दीवाल पर ये चित्र बने हैं। इनमें ई० पू० १८६५ के लगभग
मिस्र में सैमिटिक जाति के एक भ्रमगाशील कवीले
का श्राना दिखलाया गया है।

संभव है कि लोहे को शोधन करने की रीति का व्याविष्कार इन्हीं घूमने फिरनेवाले लोगों ने किया हो। मध्य यूरोप में, ब्यादिम संभ्यता के केन्द्र से बहुत दूर लोहे को गला कर बीर सफ़ कर उससे बनाये हुए कुछ ब्रत्यन्त प्राचीन बीज़ार मिले हैं।

इसके विपरीत स्थान-विशेष पर वसी हुई जातियाँ मिट्टी के वर्तन, कपड़े इत्यादि

ग्रन्य वाञ्छनीय वस्तुएँ वना रही थीं । कृषि-कार्य यौर करनेवाली पशु-चारगांपजीवी जातियों की पारस्परिक विभिन्न जीवन-चर्या के इस प्रकार उन्नति करने पर, दोनों के बीच थोड़ी बहुत पारस्मरिक लूट श्चयवा व्यापार-वृत्ति होना श्चावश्यम्भावी था । विशेष-कर सुमेरिया में, जिसके दोनों खोर मरुस्थल और परिवर्त्तनशील ऋतवाले प्रदेश थे. साधारणतया



मिस देश के किसान काम पर जा रहे हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम में रक्ते हुए एक प्राचीन खोर खद्मुत रीति ने रॅंगे हुए खादशें पर।

निरन्तर धूमने फिरनेवाली जातियाँ, श्राज-कल के कंजर श्रादि जिप्सी जातियाँ के ममान,

जोते श्रीर वंथि हुए खेता के निकट श्रा डिरा डाल थोड़ी-बहुत वर्त्तनों की मरम्मत के साथ ही साथ, व्यागर खोर लूट-खसीट अवश्य ही करती होगी। (परन्तु ये लोग श्राज-कल के जिन्मिया (कजरा) की मंति मुर्गियाँ न चुराने थे क्योंकि यह भारतीय पक्षी ई० पू० १००० के लगभग पालत हुआ है श्रीर इससे पूर्व जङ्गली था।) ये लोग रलादिक श्रीर धातु तथा चमें के बने हुए सामान लाने थे। श्रीर यदि वे शिकारी हुए तो उनके पास पशुचर्म भी होने थे श्रीर इनके बढ़ले में ये मिट्टी के वर्तन, मालाय, कोच, कपड़े इत्यादि नियार बन्नुएँ ले जाने थे।

मुमे रिया ग्रोर मिस्र के उस सुदूरवर्ती ग्रादिम मध्यकाल में इन घूमने फिरनेवाली या यथूरी वसी हुई जातिया के तीन प्रधान भेद तीन पृथक् भू-भागो में विद्यमान थे। व्याध यांग चरवाहें का जीवन व्यतीत करनेवाली, गोरकाय, भृरे केश, तथा नीली प्रांखी की 'नोटं' नामक निम्न श्रेणी की जाति यूरोप के सुदूरस्थ वना में निवास करती थी। रं० ए० १५०० मे पहिले आदिम सम्यताओं को इस जाति का अधिक ज्ञान न था। सुदूर पृवींय एशिया के घाम के मैटाना में बहुत से 'हुए।' जाति के मंगील कवीले घोड़े की पालत बना रहे थे खार शिशिर तथा ब्रीम ऋतुखा में भिन्न भिन्न स्थानों में डेरे डालने के लिए स्थान-परिवर्त्तन की इन्हें खादत पट्नी जा रही थी। सभी दलदल और तत्कालीन श्रधिक विन्त्रुत काम्पियन समुद्र के कारण नॉर्डिक और मंगोल जातियों में संभवतः वृद्ध सम्पर्क न था क्यों कि रूस के अधिकाश भाग में उस समय दलदल या भी ले थी। दो जातियो के अतिक्कि, मीरिया और अग्व प्रदेशों की मरुभृमि में--जो अव श्रिभिवाधिक शुंक होती जाती थी-- मध्यले-गोरे या गेहऍ रंग की मैमिटिक जातियाँ. यक्री थांर भेड़ों के ग़ल्ले थार गढहां के भुएट एक गोचर-मृमि में दूसरी गोचर मृमि (चरागार) को ले जाया करनी थी । सीमीटक गड़रियो स्रोर दक्षिणीय फारिस में 'एल्लामी' करानेवाली कुछ एक त्वशी जानियों का व्यापारी खीर लुटेरी के हा में प्रादिस सन्पताओं से सबवयम सम्पर्क ह्या था। और फिर, घन्त में, उनमें साहसी नेताप्रों के उथाब होने पर, ये ही लोग प्राचीन मस्यतायों के विजेता वन बैठे।

रें० ए० २७५० के लगभग, 'सारगन' नामक एक महान स्तिरिक (अस्य) नेता कुल सुमेरिया की जीतकर परिस की खादी से लेकर भूमत्य सागर पर्यन्त समस्त स्मारत का राममी यन बैठा था। यह व्यक्ति नितान निरक्तर वर्षर था: खीर 'अफ्राहिया' क प्रानिशले उसके जाति भाउयों से सुमेरिया की लेखनप्रणाली की सीराकर उस भाषा की खिबरारी-यस खीर विज्ञानों की भाषा बना लिया था। उसके स्थापित साजाज्य का दी ग्राहियों के बाद पतन हो गया: खीर किर 'एल्लामिया' के एक खाकमण् के



इस स्तंभ में श्रक्कद के राजा नरमिसन का ऐश्वर्य प्रदर्शित किया गया है। यह राजा प्रथम सारगीन का पुत्र था। वह वड़ा भवन-निर्माना तथा प्रसिद्ध विजेता हो गया है। यह स्तंभ ईरान देश के सूसा नामक स्थान के खँडहरों में सन् १८९८ में पाया गया था।

परचात् 'श्रम्मोरिया' नामक एक नवीन श्ररय-जाति ने सुमेरिया में धीरे धीरे श्रपना शामन स्थापित कर लिया। इन लोगों ने तैविलन (वावुल, बवेरु) नामक एक छोटे मे नगर को जो नदी के ऊगरी भाग में था—श्रानी राजधानी बनाया। श्रीर इसी कारण उनका साष्ट्राच्य प्रथम वैधिलन—साष्ट्राच्य के नाम से विख्यात है। इस साम्राज्य को हम्मुखी नामक एक महान राजा ने श्रथने शासन-काल में (ई० पू० २१०० लगभग) इट किया। इमने जो झानून बनाये वे इतिहास में स्वसे प्राचीन माने जाते हैं।

मेमां सेटामिया की खपेक्षा नील नदी की घाटी पर खाक्रमण करना कठिन है। परना हम्मुखी के मनय के लगमग, मेमिटिक लोगों ने मिस पर भी खाक्रमण करके उसे जीत लिया खोर वहें फराखों-वंश के हिक्माम खयवा गांपराज-वंश का खारम्म हुखा जो कई शताब्दियों तक रहा। परन्तु इन मेमिटिक विजेताखों का मिसदेश के मृल निवासियों ने कभी पूरा पूरा संमिश्रण नहीं हुखा। वहीं के मृल-निवासी उनसे द्वेप ही रायते रहे खीर उनको सदा विदेशी खीर वर्षर ही समभते रहे; खीर खन्त में जन-गांपरण ने कांति कर इनको ई० पु० १६०० में देश में निकाल बाहर किया।

परन्तु मुमेरिया में तो नैमिटिक जातियां मटा के लिए ही वस गई वीं। वहाँ दोनो जातियों का साम्मश्रम् हो गया था और वैविलन (ववेरु) साम्राज्य भाषा श्रीर भाव में नैमिटिक हो गया था।

## समुद्र-यात्रा करनेवालो स्रादिम जातियाँ

सर्वप्रथम नावों या जहाज़ों का चलन पश्चीस अथवा तीस सहस वर्ष पूर्व प्रारम्भ हो गया होगा। अधिक प्राचीन काल में नहीं तो कम से कम नवीन पापाण्-युग के प्रारम्भ तक तो मनुष्य लकड़ी के लट्टे अथवा फूली हुई खाल के महारे अवश्य ही पानी में तैरने लगा होगा। जब से हमें मिस और सुमेरिया का पता चलता है तभी से हम वहाँ टांकरी की मौति विनी हुई और चमड़े से मही हुई नाव का उपयोग होता हुआ पाने हैं। इनके रंशों में पुरानी रस्सी इत्यादि कृट कर भर दी जाती थी जिससे उनमें होकर नाव के मीतर पानी न आने पावे। वहाँ अब भी इस प्रकार की नावों का उपयोग होता है। आयरलेंड और चेल्स में आज भी ऐसी नावें व्यवहार की जाती हैं। श्रालास्का में 'सील' के चमड़े की वनी हुई नावों-द्वारा अब भी बेहरिंग का समुद्र-श्रीव पार करने हैं। हो, तो फिर आंज़ारों को उन्नति होने पर लट्टों के खेखला कर उनसे नाव का काम लिया जाने लगा। और तदुपरांत, स्वाभाविक रीति से, धीरे धीरे नाव, जहाज़ इत्यादि का आगमन हुआ।

कदाचित् नृह की किश्ती की कथा में किसी प्राचीन पेात-निर्माता के कृत्य की स्मृति सुरिद्धित है। इसी प्रकार सम्भव है कि जल-प्रलय की कथा में — जो संसार के बहुत-से लोगों में प्रचलित है — भूमध्य सागर की तलहटी के जल-प्लावित होने की घटना का वर्णन हो।

पिरामिडों के वनने से वहुत काल पहले ही लाल समुद्र में जहाज़ चलने प्रारम्म होगये थे; श्रीर भूमध्य सागर तथा फ़ारस की खाड़ी में ई० पू० ७००० से भी पहले इनका चलन जारी था। परन्तु इनमें मञ्जुश्रों के जहाज़ों की संख्या ही सबसे श्रीधक थी, किंतु कुछ डाक़ श्रथया न्यापारियों के जहाज़ भी थे। मानव-प्रकृति का देखते हुए हम प्राय: निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि ये प्राचीन मल्लाह श्रयसर मिलने पर नो डाका डालने ये श्रीर विवश होने पर न्यापार करते थे।

त्रादिम जहाज़ श्रन्तरस्थ (भृ-भागों से घिरे हुए) समुद्रों में चला करते थे जहाँ वायु श्रनियमित रूप से चलती थीः श्रीर बहुधा कई दिनों तक समुद्र शान्त बना रहता था। इन्हीं कारणों से ये समुद्र-यान, घोड़ी-बहुत सहायता पहुँचाने के श्रांतरिक्त, श्रिषिक उन्नति न कर सके। खुले समुद्रों में जा सकनेवाले रस्ती से कसे, पालदार जहाज़ीं का विकास पिछले चार मी वर्षों में हुआ। प्राचीन काल के जहाज़ डाँड़ों से खेये जाते थे र्यांग समुद्र-तट के निकट ही चला करते थे श्रीर वायु-प्रकोप के चिह्न प्रकट होते ही विस्टर में युम जाने थे। फिर, बड़े बड़े चपटी तलीवाले एक खन के जहाज़ (गैली) बनना प्राप्म्म होने पर, डाँड़-बारा उनका चलाने के लिए, दासों की आवश्यकता हुई जिसके लिए युद्धबंदियों की माँग होने लगी।

श्राय श्रीर नीरिया में भ्रमण्यील जातियों के रूप में सैमिटिक लेगों का प्रादर्भाव हम देख चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार सुमेरिया के। जीत कर पहले श्रकादी श्रीर वाद में प्रथम वाबुल-साम्राज्य स्थापित किये। पिश्चम में ये ही सैमिटिक जातियों समुद्र-गामी होती जा रही थीं। इन्होंने भूमध्य सागर के पूर्वी किनार पर बंदरगाहों की एक श्रीखला-मी स्थापित कर दी थी जिनमें टायर श्रीर सिडन मुख्य थे। श्रीर वाबुल में हम्मुरयी के शासन-काल तक ये लेगा ब्यापारियों, पर्यटकों श्रीर उपनिवंश संस्थापकों की हैनियत से सारे भूमध्य मागर के श्राम-पास फैल गये थे। ये नमुद्र-गामी सीमिटिक लोग फिनीशियन कहलाते थे। वे स्पेन में बहुत वस गये थे श्रीर इन्होंने श्राद्यीरियन वास्क लोगों के। समुद्र-तट से हटाकर भीतर प्रायद्वीप में भगा दिया था। वे जित्राल्टर की जलग्रीय के द्वारा समुद्र के किनारे किनारे श्रपने जहाज़ों के वेरे चलाया करने थे। उन्होंने श्रप्रकीका के उत्तरी तट पर उपनिवेश स्थापित किये। इनमें फिनीशियन लोगों का यमाया हुत्रा एक नगर कार्थेज था जिसके विषय में श्रागे चल कर रमें बहुत कुछ कहना है।

किन्तु भूमध्य सागर में चपटी तलीवाले एक खण्ड के जहाज़ों का सर्वप्रथम रिनीशियनों ने नहीं चलाया। उनके अस्युद्य के पहले ही इस समुद्र के किनारों और दिनों में बहुत-से छे। दे-वों नगर आवाद के जिनको ऐसी जाति या जातियों ने बसाया था है। वास्तव ने पहिचम के वास्क और दिनाण के वर्षर और मिसवासियों से रक्त और भाग के आग संबंधित था। ये जातियों डिजियन जातियों कहलाती थीं। ध्यान रहे कि वे देशम प्रनानियों के निर्माय है। इतिहास में युनानियों का प्रादुर्भाव बहुत बाद में हुआ है। दिनान देशम प्राप्त प्रमानी थे। विस्तु उन्होंने युनान और एशियायी केचक में अवने नगर एक्टर कि वे। इन नगरों में मारसीनी और द्राय के नाम उदाहरण के लिए दिने हा सरों है। बाद के दीर में नोसस (Chossos) नाम का एक विशाल और समृद्रिकार है हिसार भी दर्शन स्थाल श्रीर

ेर र १८ १८ १६ शताव्या ती में पुरातस्ययेनायों की प्रसार्वतरायों के कारण इस रे एक एक्षिण स्थान के विस्तार का असते। पना जला है। सास्य की नी श्रव अत्यन्त ही सम्यक् रीति से खोज कर ली गई है; और यह भी सोभाग्य ही की बात है कि

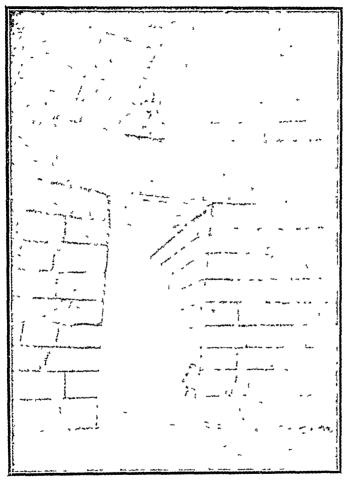

माइमीनी का कोपागार।

यहाँ पर इसके पश्चात् कोई श्रन्य ऐसा यदा नगर स्थापित नहीं हुया जिसके द्वारा फा० १४ इन भग्नावशेषो का विनाश हो मकता । इस विस्मृतप्राय सम्यता की जानकारी हमको मुख्यकर इसके खँडहरों में मिली हुई वस्तुओं ही के द्वारा प्राप्त हुई है ।

नोमन का इतिहास भी मिस्र के इतिहास के वरावर ही प्राचीन हैं। ई० पू० ४००० में भी इन टोनो देशों का पारस्परिक समुद्री व्यापार ख़ृव तेज़ी पर था; श्रीर ई० पृ० २५००, श्रथांत् 'सारगोन प्रथम' श्रीर 'हम्मुरवी' के बीच के समय में तो 'क्षीट की सम्यना का सूर्व मध्याद्ध में था।

नांसम को क्रीट सट्टाट् श्रीर उनकी प्रजा का एक विस्तृत भवन कहना ही श्रांभक उपयुक्त होगा। उस समय वहाँ क्षिलेवन्दी न थी। यह (क्षिलेवंदी) तो फिनीशियन लोगो ने श्राधिक वलशाली हो जाने पर उस समय वनाई थी जब उत्तर की श्रोंग सनुद्र में नवीन, परन्तु श्राधिक भवंकर टाकुश्रों के, श्राथीं स्नानियों के श्राक्रमण होने लगे।

जिस प्रकार मिस के राजाओं की उपाधि 'फेराओ' थी, उसी भाँति यह 'फिनी-शियम' शासकागा 'मिमोश' कहलाते थे। इनके ऐश्वर्यपृतित प्रासादों में सदा जल-धारायें (नहरे) प्रवाहित होती रहती थी छीर उनमें रनानागार-सरीखी बहुत-सी ऐसी ऐसी छन्य मुविधाय भी थीं जिनका हमको घन्य प्राचीन भग्नायशेषों में चिह्न तक भी नहीं मिलता। इन प्रासादों में महान उत्सव. घ्यामोद-प्रमीद और जिमनास्टिक के खेल होते थे। जिम प्रकार रपेन देश में, इस समय, तृपन-युद्ध होता है. ठीक उसी प्रकार उस समय वहाँ भी होता था—यहाँ तक कि वृपन से युद्ध करनेवाले पुरुषों के बस्त्रादिक भी प्राप्त-यहाँ गी भीति होते थे। तथ्नालीन स्वी समाज के बस्त्रादिकों में प्राधुनिक भावों का निदर्शन होना भी एक प्रस्तरण की बात है: वे सी लया के बस्त्रादिकों के जैसे मिलते-जुलते व्यव भाग्य करनी थी। इन बीट निवासियों के बनाये हुए मिही के वर्तन छोर बस्त्र, मानेवारी छीर निवत्रता, रणदिक, हाथीदौन, एवं भागु सम्बन्धी तथा प्रवीकारी के जाम वहना प्रस्ता होने मुन्दर होने थे। इनकी घरमी लेख-प्रणाली भी थी, प्रन्तु उसको वर्ग करना प्रस्ता होनेवार समक्र नहीं स्वाहित।

मर रिनासमय सुरार जीवन धीसियो शताब्दी पर्यन्त चलता उद्या । ५० प्० २००० हे तरानम भीरमे भीर वैदित्त (प्रेमे) में श्रायन्त सुरामय जीवन व्यतीत करनेवाले सन्दे प्राप्त पान्दी रूपसी सम्प्या में पे । वे तीम रीजनसम्प्रां में श्रीर धार्मिक उत्सवी में सीमा दे होते थे। वे तिन्दु यामी से प्राप्त सेचा कराने थे: श्रीर दासी में व्यापार या उत्तर होते हैं। एक प्राप्त धर्मिक प्राप्त परि हुए रूपसी हैं। एक प्राप्त धर्मिक सम्प्र हैं। एक प्राप्त प्राप्त होता होता। उस समय

अर्धवर्वर गांपराजा-द्वारा शासित मिस्रदेश इसके मुक्कावले में हीन एवं क्तीग् ही प्रतीत होता होगा। यदि उन दिनां कोई व्यक्ति तत्कालीन राजनैतिक प्रगति का मनन करता तो वह यह अवश्य देखता कि सभी कहीं सेमिटिक जाति के लोग फैलने जा रहे थे तथा वे मिस्र और सुदूरवर्ती वैविलन साम्राज्य के शासक थे। वे टाइश्रीस (फरात) नदी के ऊपरी भाग में निनेवा नामक नगर स्थापित कर रहे थे और पश्चिम दिशा में हरक्ष्मृलीम के स्तंभों—अर्थात् जित्राल्टर के जलग्रीव—तक पहुँच कर दूर देशों में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे।

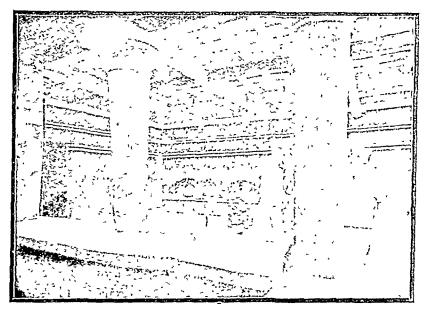

नीसस का महल सिंहासन-भवन की चित्रांकित दीवालें।

नोस्स में अवश्य ही कुछ कियाशील और कुत्हलपूर्ण चतुर व्यक्ति ये क्योंकि बाद की यूनानी दंतकथाओं में कीट-निवासी डीटलस नामक एक चतुर कारीगर की भी कथायें हैं जिनमें बतलाया गया है कि उसने एक प्रकार की उड़ने की कल बनाने का उद्योग किया

था जो बाद में बिगड़ गई ब्रीर ममुद्र में गिर पड़ी। वह कल शायद 'ग्लाइडर' (हवा में तैरनेवाला विमान) हो।

नामम के तत्कालीन खोर हमारे खाज-कल के जीवन की समताखो और विषमताखों को गुलना करना की तहलपढ़िक हैं। उठ पूठ २५०० के क्रीट-निवासी भद्र पुरुष के लिए लीटा एक खलस्य धानु थी जो कभी कभी किसी उल्का के साथ पृथ्वी पर खा जाती थी क्योबि उस समय तक लोगों को उल्का के लोहे का ही ज्ञान था। लोगों ने तब तक करचे लीटे को नाफ कर लीटा निकालना नहीं सीखा था। कीट-निवासी लोहे को एक खड़न पटार्थ समक्ते थे। वे उसके उपयोगों से खबरिचत थे। उस समय की गुलना वर्तमान काल में कीजिए। खाज-कल हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में किसी न किसी रूप में लीहा खबर्य वर्तमान है। उस समय के कोट-निवासी को घोड़ा भी कथानकों में वर्णित कोई विचित्र पशु मालूम होता होगा जो कृष्ण सागर के उस पार के सुदूरवर्ती भयंकर ठएटे उत्तरी देशों में रस्ता था।

उसरी दृष्टि में सम्यता भी ईजिया, ग्रीस श्रीर एशिया माइनर तक ही प्रिमित थी उत्ती क्रिसान जीवन व्यतीत करनेवाली श्रीर शायद इन्हीं की-सी भाषा-भाषी लीडियन, कैरियन श्रीर ट्रॉजन श्रादि जातियों निवास करती थी। यह ठीक है पिनीशियन श्रीर इंजियन जातियों स्पेन श्रीर उत्तरी श्रम्भांका में भी वसी हुई थी, परस्तु वे स्थान उसकी पत्त्यमा से परे थे। इस समय तक इटली निजन थी श्रीर सपन बनों से श्राच्छादित थी। यहीं एशिया माइनर वी 'ईट्रस्तन' नामक गेहुँए रद्भाली जाति ने श्रमी पदार्पण् न किया था। 'पीर कड़ित्त् एक दिन यह किट-वानी भद्र पुरुष वत्त्वरगाह की श्रीर स्था गया श्रीर वहीं उपने एक दिन यह किट-वानी भद्र पुरुष वत्त्वरगाह की श्रीर स्था गया श्रीर वहीं उपने एक दिन पह किट-वानी भद्र पुरुष वत्त्वरगाह की श्रीर स्था गया श्रीर वहीं उपने पत्री किया करने पत्री उपने एक दिन हों उपने उपने उपने पत्री विश्वा करने पत्री उपने पित्रा किया होंगा श्रीर मीणी थी। स्वाचित इस कीटन ने उस वन्त्री से वातर्चीत करने पत्री उपने क्रियों की सीण किया करने पत्री उपने किया करने पत्री किया किया होंगा किया समक्त करने पत्री उपने किया कर मामक सीण कर्ता की प्राप्त की पत्री की सामक सामक श्रीर जाली प्रतीत होता होगा। परन्तु वह यहने से पत्री की पत्री की पत्री की सामक सीण की किया हो श्री श्रीर स्थान व्यवस्थ वर्णन पत्री की पत्री की पत्री की साम भाषा हो हिसिश रूप श्रीर व्यवस्थ की सीण की साम सीण की सीण की साम सीण की हिसिश रूप श्रीर वर्ण की सीण हो साम सीण की सीण की साम सीण हो हिसिश रूप श्रीर वर्ण की सीण की सीण हो साम सीण श्रीर विश्व रूप श्रीर वर्ण की साम सीण हो हिसिश रूप श्रीर व्यवस्थ की सीण की साम सीण हो हिसिश रूप श्रीर वर्ण की सीण की सिण कर श्रीर है हिसिश रूप श्रीर हो साम सीण हो हिसिश रूप श्रीर वर्ण की सिण की सिण की साम सीण हो हिसिश रूप श्रीर हो साम सीण हो हिसिश रूप श्रीर व्यवस्थ कर श्रीर हो सिश रूप किया व्यवस्थ हो सिश रूप किया है सिश रूप किया है सिश रूप सिण की सिण की हो है सिश रूप सिण हो है सिश रूप

। जारामा संस्ता उन्हों हो नरमा सीमा पर था उस समाप उसकी उपयुक्त जारता को। को कृतिमान, साहती, समृतिसाति सीम सुनी था। परस्तु है हे पुरु १४४० के किन्न उस पर सामा यजनात सुना। मीनीस सहायों के साज्यासाद सप्ट की साथे सीस त्राज तक न तां उन भग्नावशेषों की किसी ने मरम्मत की और न कोई वहाँ जाकर त्रावाट ही हुआ। हम यह नहीं जानते कि यह दुर्घटना कैसे हुई। खुदाई करनेवालों को यहाँ इतस्ततः विखरे हुए पदार्थ मिलते हैं जो ऐसा मालूम पड़ता है कि लूटने के कारण विग्वर गये। वहाँ अग्नि-दहन के चिह्न भी मिले हैं। किन्तु इनके साथ ही साथ यहाँ प्रलयकारी भयंकर भृकम्प के चिह्न भी दिखलाई पड़ते हैं। स्वयं प्रकृति ने ही नांसस को नष्ट कर दिया हो—या यह भी संभव है कि भृकम्प के आरम्भ किये हुए विध्वंस-कार्य की पृतिं यूनानियों ने कर दी हो।

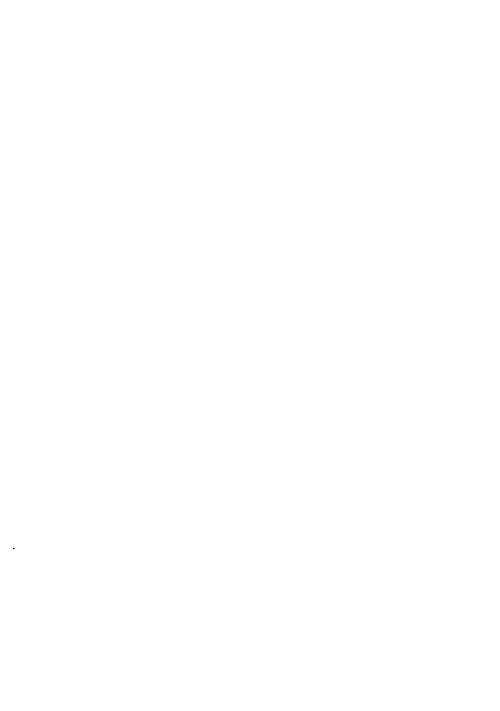

फैल गया था। वह स्रभी तक केवल युढ़ में स्रीर वैभव दिखाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता था।

निन्नेव को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुपरत्त श्रीर श्रसीरिया के राजा तिगर्लथ पाइलेमैर (प्रथम) के सदृश महान् विजेता. उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में मंसार के



त्रात्रृ सिम्बल का मन्दिर हार पर रैमसीज़ हितीय की म्रिवा हैं।

रंग-मंच पर प्रकट होकर पुन: त्रन्तर्थान हो जाते हैं। फिर अमुर जाति की मैन्य-शिक ल्रायने समय में सबसे अधिक बलवान् हो जाती है। अन्त में तिगलिय पार्टलैंग (नृतीय) ने ई० प्० ७४५ में वैविलन को जीतकर उम माजाउच की नीव टाली जिमे आधुनिक हितहासन नवीन अमुर-साम्राज्य कहते हैं। मन्य मंनार में लोहे का व्यवहार भी श्रव उत्तर की श्रोर से श्राकर प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन जाति की पुरोगामी हित्ति जाति ने इस धातु का उपयोग मर्बप्रथम श्रमुरो को बनाया था श्रीर नरगीन

# मिस्र, बैविलन ग्रीर ऐसीरिया

मिस्र देशवासियों ने सेमिटिक जातीय गोपराजो की अधीनता कभी हृदय से स्वीकार न की थी और अन्त में, ई० पू० १६०० के लगभग, प्रवल देश-प्रेम के आन्दोलन ने विदेशियों को निकाल वाहर किया। तदुपरांत वहाँ एक ऐसे नवीन युग का प्रारम्भ हुआ जिसको आधुनिक मिस्र देशीय पुरातच्चचेत्ता 'नवीन साप्ताज्य' के नाम में पुकारते हैं। पूर्वकथित हिक्सीस के आक्रमण से पहले मिस्र देश भली भांति सुसंगठित न हुआ था किंतु अब उसमें एकता हो गई थी। अधीनता एवं विद्रोह के कारण जन-ममाज में मैनिक भावों की पूर्ण जायित भी हो गई थी। पैराओ अब आक्रमण्शील विजेता हो गये। मिस्र में हिक्सोस ने घोड़े और रथ का प्रवेश किया था। अब मिस्रवाले उनका पूरा पूरा उपयोग करने लगे। थौथमीज़ तृतीय और ऐमिनोफ़िज़ तृतीय के शायन-काल में मिस्र की सीमा एशिया महाद्रीप में यूफेटीज़ नदी तक जा पहुँची थी।

श्रव हम, किसी समय एक दूसरे से सर्वथा पृथक् रहनेवाली, गेसंापोटामिया श्रीर नील नदी की सभ्यतात्रों के आपस के सहस्रवर्षीय युद्ध-युग में प्रवेश करते हैं । इस इंद्र-युद्ध में पहले मिस्र देश की जीत रही। वहाँ के सत्रहवें वंश (जिसमें तृतीय थैं।थमेज़ त्रीर तृतीय एवं चतुर्थ एमिनोफ़िज़ तथा हतासु नामक महान् महाराज़ी हुई) श्रीर उन्नीसवें वंश के द्वितीय रैमिसीज़ — जिसको कुछ एक पुरुष हज़रत मूसा का समकालीन इतिहास-प्रसिद्ध फैरात्र्यो समभते हैं—के सरसठ वर्णाय लम्बे शासनकाल उन्नति त्रीर वैभव की चरम सीमा पर पहुँच गया था । परन्तु इन युगों के बीच में प्रथम तो सीरिया के श्रमुरों श्रौर तत्पश्चात् दिच्या की श्रोर इथोपिया के हविशायों-द्वारा जीते जाने के कारण इस देश को कई बार अवनित के गड़हे में गिरना पड़ा था। उधर मेसोपोटामिया पर, प्रधन तो वेविलन-निर्वासियों का अपेर तत्पश्चात्, कुछ काल के रिण, दनिश्क-निवासी सीरियन और हित्ति जाति का शासन स्थापित हो गया था। इन सीरियनों ने एक वार तो मिस्र को भी जीत लिया था। निन्नेव-निवासी ऋसुरों का कभी उत्थान ऋौर कभी पतन होता था। कमी तो इनके नगर पर शत्रुत्रों का अधिकार हो जाता था, और कभी ऋसुर लोग वैविलन पर राज्य करते त्रीर मिस्र तक छापा मारते थे। स्थान के संकोच के कारण हम यहाँ मिस्र की सेनात्रों तथा एशिया माइनर, सीरिया त्रीर मेसीपोटामिया के भिन्न भिन्न सैमिटिक लोगों की सेनात्रों की गति का वर्णन नहीं कर सकते। इन सेनात्रों में लड़ाई के असंख्य रथ रहते थे क्योंकि अब मध्य एशिया का घोड़ा इन प्राचीन सभ्यताओं में फैल गया था। यह अभी तक केवल युद्ध में ब्योर वैभव दिग्वाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता था।

निन्नेव को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुपरत्त और श्रसीरिया के राजा तिगर्लथ पाइलेसैर (प्रथम) के सदृश महान् विजेता, उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में नंमार के



श्रावृ सिम्यल का मन्दिर द्वार पर रैमसीज़ द्वितीय की मूर्तियाँ हैं।

रंग-मंच पर प्रकट होकर पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं। फिर अमुर जाति की मैन्य-शक्ति अपने समय में सबसे अधिक बलवान हो जाती है। अन्त में तिगलिथ पाइलेंगर (तृतीय) ने ई० पू० ७४५ में वैविलन को जीतकर उम माझाज्य की नींव डाली जिने आधुनिक इतिहासक नवीन अमुर-साझाज्य कहते हैं। सन्य मंनार में लोहे का व्यवहार भी अब उत्तर की ओर से आकर प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन जाति की पुरोगामी हिस्ति जाति ने इस धानु का उपयोग सर्वप्रथम असुरों को बताया था और मरगोन

द्वितीय नामक एक राज्यापहारी श्रमुर ने श्रपने सैन्यदल को इससे मुसज्जित किया था। ऐसीरिया ही प्रथम शक्ति थी जिसने ही 'लौह श्रीर रुधिर' के (श्रर्थात् ज़वर्दस्ती से दूसरों को जीतने के) सिद्धांत का संसार में प्रतिपादन किया था। सरगौन के पुत्र सैन्नाचैरिय ने श्रपनी सेना लेकर मिस्र देश पर श्राक्रमण किया। परन्तु उसको किसी सैन्य-शक्ति



स्फिक्स का मार्ग यह नील नदी से कर्नक के विशाल मंदिर तक गया है।

ने नहीं हराया । उसकी हार महामारी के कारण हुई । फिर सेन्नाचैरिव के पौत्र असुर विनेपाल ने (जो इतिहास में अपने यूनानी नाम सारडानापालस के नाम से अधिक प्रसिद्ध है) मिस्न को ई० पू० ६७० में जीत लिया । परन्तु उस समय मिस्न विजित देश था क्योंकि वहाँ उस समय हव्शी वंश का राज्य था । सारडानापालस ने वहाँ एक विजेता को हटा कर दूसरा विजेता स्थापित कर दिया ।



•आणुवीत्त्रण यंत्र-द्वारा देखने पर 'श्रमीया' नामक जन्तु-विशेप वारम्वार घटता श्रीर वढ़ता दृष्टिगोचर होता है; यदि हम इस वृहत्काल के इतिहास के—दस शताब्दियों के सुदीर्घ समय के—विविध राजनैतिक मानचित्र तैयार करावें तो मिस्र भी हमको ठीक उसी प्रकार घटता श्रीर वढ़ता दीख पड़ेगा। इस युग में हमको वैविलन श्रीर ऐसीरिया, हित्ति श्रीर सीरिया के विविध सैमिटिक राज्यों का श्रावागमन, एक दूसरे का हड़पना श्रीर फिर उगल देना दीख पड़ेगा श्रीर एशिया माइनर से पश्चिम दिशा की श्रोर केदिया श्रीर लीडिया के (जिसकी राजधानी उस समय सार्डिस नामक नगर में थी) ईजियन जातीय राज्य भी दृष्टिगोचर होंगे। परन्तु ई० पू० १२०० के लगभग, श्रीर शायद इससे भी पहले से, प्राचीन संसार के उपर्युक्त मानचित्र में पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर दिशा से नवीन प्रकार के नाम श्राने प्रारम्भ होने लगेंगे श्रीर ये नाम ऐसी वर्वर जातियों के होंगे जो लोहे के शस्त्रों का प्रयोग करती थीं श्रीर जिनके पास घोड़ों के रथ थे। इनके कारण श्रव ईजियन श्रीर सैमिटिक सम्यनाश्रों के। उत्तरीय सीमा की श्रोर कष्ट भोगना पड़ रहा था। ये सब नवीन जातियाँ प्राचीन श्रार्य-भाषा की, भिन्न भिन्न रूपान्तरवाली, पृथक् पृथक् वोलियाँ वोलती थीं।

इस समय कैस्पियन त्रीर कृष्ण सागर के पूर्वोत्तर कोण से 'मीड' त्रीर पासींक जातियाँ घुस रही थीं; त्रौर सीथियन तथा सारमेनियन जाति-समृह भी घुस रहे थे। परन्तु अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण इनके ये आवागमन स्पष्ट नहीं हैं। इनके अतिरिक्त त्रामींनियन जाति भी पूर्वोत्तर त्र्रथवा पश्चिमीत्तर काेेेग्ण से त्रा रही थीं। त्रीर उत्तर पश्चिमीय समुद्र-सीमा पार करके वालकन प्रायद्वीप की राह इतिहास में यूनानी कहानेवाली सिमेरियन, फ्रिजियन श्रोर हैलेन नामक उपजातियाँ त्रा रही थीं। विविध श्रार्य उप-जातियाँ-पूर्व त्रौर पश्चिम के नगरों पर समान रूप से त्राक्रमण कर-डाकुत्रों की भाँति लूट-मार करती थीं। ये वन्तवान् गोपालक-जो लूट-मार करने लग गये थे-एक ही जाति के और एक ही प्रकार के लोग थे। पूर्व दिशा की स्रोर तो ये लोग स्रभी तक केवल सीमान्त प्रदेशों में धावा ही बोला करते थे: परन्तु पश्चिम में इन्होंने नगरों पर अधिकार जमा सम्य ईजियन जन-समाज को खदेड़ना प्रारम्भ कर दिया था। अन्त में, तंग आकर ईजियन लोग त्रायों की पहुँच से बाहर त्रपने नवीन गृह बसाने लग गये। कुछ लाग नील नदी के 'डेल्टा' में वस गये थे किन्तु वहाँ से उन्हें मिस्रवाले हटा रहे थे । कुछ लोग, जैसे ईट्रस्कन, एशिया माइनर से चलकर समुद्र की राह मध्य इटैली के संघन वनों में जाकर निवास करने लगे; श्रीर वाज़ों ने भूमध्य सागर के दित्त्ण-पूर्वीय तट पर जाकर नगर वसाये । ये पिछले लोग श्रागे चलकर इतिहास में 'फ़िलिस्तीन' कहलाये ।

श्रतीतकालीन सम्यताओं के रंग-मंच पर इस प्रकार से उद्दंडता-पूर्वक श्रा धमकने वाली इन श्रार्थ-जातियों का सविस्तर वर्णन हम श्रगले श्रध्याय में करेंगे। यहाँ पर तो हम ई० पू० १६०० से लेकर ६०० पर्य्यन्त उत्तरीय वनों श्रीर वीहड़ स्थानों से निकल, पुरातन सम्यता के गढ़ में, धीरे धीरे धारावाही रूप से निरन्तर श्रानेवाली इन वर्षर जातियों- हारा उत्पादित, केवल उथल-पुथल का ही दिग्दर्शन कराना चाहते हैं।

श्रीर एक श्रमले श्रध्याय में हम फ़िनिशियन श्रीर फिलिस्तीन समुद्रतटां के पीछे की पहाड़ियों में रहनेवाली यहूदी नामक एक छोटी-सी सैमिटिक जाति का भी वर्णन करेंगे जो इस युग के श्रंतिम चरण में संसार में महत्त्व प्राप्त करती जा रही थी। इन्होंने एक ऐसा साहित्य उत्पन्न किया जो श्रागे के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुशा। इनके साहित्य में इतिहास, काव्य, ज्ञान श्रीर भविष्यवाणी की पुस्तकें थीं जो सामूहिक रूप से यहूदी इंडील कहलाती हैं।

श्रार्य-जातियों के श्रागमन पर भी मिस्र श्रीर मेसेापोटामिया में ई० पृ०६०० के परचात् तक केाई परिवर्त्तन नहीं हुआ। यूनानियों के द्वारा 'ईजियन' जाति की पराजय श्रीर नोसस का पतन एवं विनाश भी मिस्र श्रीर मेसेापोटामिया-वासियों के बहुत दूर देश की हलचल मालूम हुई होगी। इन राज्यों में जिनमें सम्यता का लालन-पालन हुआ। था एक के

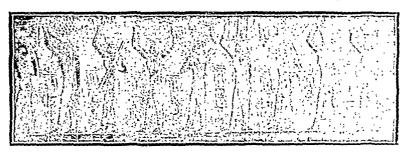

एक उभरा हुआ पत्थर का चित्र जिसमें मिस्न देश की दासियाँ विद्या भोजन ले जाते हुए दिखलाई गई हैं।

वाद दूसरे वंश श्राये श्रीर चले गये किंतु मानव-जीवनचर्या का क्रम जैसा का तैसा ही वना रहा। हाँ, ज्यों ज्यों दिन चीतते जाते ये त्यों त्यों उसमें विषमता बढ़ती जाती थी श्रीर वह श्रिषक परिष्कृत होती जाती थी। मिस्र में श्रिषक प्राचीन काल के संचित स्मारकों के पार्श्व में—श्र्यात् पिरामिडों के पार्श्व में—जिनको वने हुए तब ३,००० वर्ष व्यतीत

हो चुके थे श्रीर जिनको जनता उस समय भी श्राजकल की माँति देखती थी—श्रव श्रीर नवीन एवं भव्य इमारतें बनने लगी थीं; ये विशेषकर सत्रहवें श्रीर उन्नीसवें वंश के शासन-काल में बनी थीं । कारनक श्रीर लक्सर के भव्य मंदिर इसी समय बने थे। निन्नेवा के प्रधान स्मारक चिह्न,—विशाल मंदिर, मनुष्याकृति पक्ष गुक्त वैल, राजाश्री, रथों श्रीर सिंहों के श्राखेट के उभरे हुए चित्र,—सभी ई० पू० १,६०० से लेकर ६०० पर्यंन्त निर्माण किये गये थे। वैविलन की भी श्रिषकांश विभृति इसी युग की है।

हमको मेसोपोटामिया श्रीर मिस्र दोनों ही देशों के इस समय के राजलेख, लेन-देन के हिसाब, कथायें, कवितायें श्रीर निजी पत्र प्रचुर संख्या में मिलते हैं। इनसे हमें पता लगता है कि मिस्रदेशीय 'थीविस' और वैविलन जैसे नगरों में धनाढ्य एवं प्रभाव-शाली मनुष्यों का जीवन प्रायः श्राधनिक सुखी एवं घनी लोगो ही के सदश शिष्ट एवं विलास-मय था। ये लोग श्रत्यन्त सुन्दर पदार्थीं से सुसजित सुंदर ग्रहों में निवास कर, नियमपूर्वक, श्राडम्बर-सहित श्रपनी जीवन-यात्रा पूरी किया करते, रत्नादिक धारण करते श्रीर कामदार वहमूल्य वस्त्र पहनते थे। इनके यहाँ मोज भी होते थे श्रीर उत्सव भी; श्रीर वाद्य एवं नृत्य के द्वारा ये एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। निष्ण दास इनकी सेवा में रहते थे; श्रीर सयोग्य वैद्य तथा दाँत वनानेवाले इनका इलाज करते थे। उन दिनों लोग न तो बहुधा यात्रा ही करते थे ऋौर न बहुत दूर की ही यात्रा करते थे, परन्तु ग्रीप्मागमन पर नील एवं यूफेटीज़ नदी में चित्तरंजनार्थ नौका-विहार करने की बहुत चाल थी। लदौनी के लिए गरहे व्यवहार किये जाते थे; घोड़े श्रभी तक केवल राजोत्सव श्रीर युद्ध के समय ही रथ खींचते थे। ख़च्चर एक अद्भुत पशु समभा जाता था और ऊँट केवल मेसोपोटामिया तक ही परिमित था; मिस्र में उसका आगमन नहीं हुआ था। तव, लोहे के वर्तन ऋत्यन्त ही थोड़े थे; व्यवहार में आनेवाली धातु अधिकतर काँसा और ताँवा ही थीं। वस्त्रों का वनाना तो लोग भली भाँति जानते थे परन्त रेशम का तब तक उन्हें ज्ञान न था। सुन्दर रंग बिरंगे काँच का भी ऋाविष्कार हो गया था परन्तु काँच की वस्तुएँ अधिकतर छोटी ही होती थीं। परिष्कृत साफ़ काँच तव तक न बना था। श्रीर न तव तक काँच का उपयोग चश्मा, दूरवीन श्रादि के लिए ही होने लगा था। लोग दाँतों के छेदों को भरने के लिए उनमें सुवर्ण तो भरते थे परन्तु उस समय चश्मा लगाने की चाल न थी।

पुराण्कालीन थीविस श्रथवा वैविलन के श्रीर श्राज-कल के जीवन में एक विषम भेद था—सिक्केदार रुपयों का श्रभाव । उस समय श्रधिकांश न्यापार वस्तुश्रों के विनिमय-द्वारा ही किया जाता था: परन्तु श्रार्थिक मामलों में वैविलन मिस्र देश से कहीं श्रिम श्रामे था। वहाँ विनिमय के लिए सोने श्रीर चाँटी का व्यवहार किया जाता था श्रीर इन धातुओं के दुकड़े या शलाकाएँ (पाँसे) वना ली जाती था। मिक्कों के चलन से पहले सर्राफ्त या कोठीवाल हुए जो इन वहुमृल्य धातुओं के खंडों या पाँसां पर श्रपना नाम श्रीर उन खंडो या पाँसों का वज़न श्रिकत कर देते थे। कोठीवाल उन पर तौल के साथ ही साथ श्रपना नाम भी श्रिकत कर देते थे। लोग श्रावश्यक वस्तुओं की ख़रीदारी के लिए अपने पास रलादिक रखते थे। श्रिधकांश नौकर श्रीर श्रमजीवी लोग उन दिनों क्रीतदास थे जिन्हें परिश्रम के वदले रुपया न देकर वस्तुएँ दी जाती थी। फिर रुपये का चलन वड़ने पर, दासता दिन पर दिन घटने लगी।

यदि कोई आधुनिक व्यक्ति प्राचीन ससार के इन शिरमौर नगरों में पहुँच जाता तो उसे वहाँ के भोज्य पदार्थों में मुर्ग़ी और अंटा इन टो अत्यन्त आवश्यक सामग्रियों का अभाव बहुत ही खलता। क्ररासीसी रसोइंए को तो वैविलन में तनिक भी आनन्द न आना। ये पदार्थ पश्चिमी देशों में पूर्व के देशों से अन्तिम ऐसीरियन साहाज्य के ममय में आये थे।

श्रन्य वस्तुयों की भाँति धर्म भी श्रन्यन्त परिकृत हो गया था। उदाहरणार्थ नरर्वाल देने की प्रथा कभी की लोप हो चुकी थी यौर उसके स्थान में पशु श्रथवा रोटी की विल देकर यह कृत्य पूरा किया जाता था। (परन्तु फ़िनिशियन श्रोर विशेषकर उनके श्रफ़ीका के सबसे बड़े उपनिवेश में रहनेवाले कार्यजनिवासियों पर—पश्चात् काल में मनुष्य-विल देने का श्रारोप लगाया जाता था।) श्रतीत काल में किसी महान् नेता का देहावसान होने पर उसकी समाधि पर न केवल भाले श्रीर धनुप तोड़ने की प्रथा थी, वरन् उसकी स्त्रियों तथा दास श्रादिक का भी इस विचार से वध कर दिया जाता था कि प्रतलोंक की यात्रा करते समय वह निरस्त्र एवं परिकरहीन न रहे। इस भयानक परंपरा की म्मृति के स्वरूप मिस्नदेश में मृतक के साथ उसके मकान, दूकान, भृन्य तथा पशुयों के छोटे छोटे नमूने क्रिय में गाड़ने का सुन्दर रिवाज चल निकला जिनके कारण हम तीन हज़ार श्रीर इससे भी श्रधिक पूर्वकाल की दन प्राचीन जातियों के सुर्राज्त योर सम्यनापूर्ण जीवन ना सुन्दर श्रीर सर्वागपूर्ण हाल जान सके हैं।

उत्तरीय वनों और मैदानों से आयों के खाने के पूर्व प्राचीन संसार की दशा ऊपर लिखे अनुसार थी। भारत और चीन में साथ ही साथ उन्नति हो रही थी। इन दोनों भू-भागों की लम्बी चौड़ी घाटियों में गेंहुएँ रंग की जातियों के कृष्प्रियधान नागरिक राज्य स्थापित होते जा रहे थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के नागरिक राज्यों ने मिस अथवा मेसोपोटामिया के नागरिक राज्यों के समान न तो उन्नति की और न उनका पारस्परिक मिश्रण ही हुआ। ये प्राचीन सुमेर अथवा अमेरिका की 'मय' मन्यता के समक्ष

ये। चीन के इतिहास में दंतकथाये इतनी अधिकता से भरी हुई हैं कि जब तक वहाँ के इतिहासबेता उनकी काट-छाँट न करें तब तक उस देश का आधिनक ढड़ा का इतिहास तैयार नहीं किया जा सकता। कदाचित् चीन उस समय भारत से अधिक उन्नत था। यहाँ के शौगवंशीय सम्राट्ट मिस्नदेशीय सन्नहवें वंश के समकालीन थे; और माडलिक राजाओं के ढिलि-ढिले साम्राज्य पर ये पुरोहित-राजे शासन करते थे। भिन्न भिन्न ऋतुओं में सामयिक



ऐद्फू में होरस का मदिर

वितान करना इन श्रारम्भिक सम्राटों का मुख्य कर्तव्य था। शैगवंशीय के समय के बने हुए कॉसे के सुन्दर वर्तन श्राज तक मिलते हैं, श्रीर उनके सौदर्य श्रीर कारीगरी को देखकर हमें वरवस मानना पड़ता है कि जब तक किसी देश में कई शताब्दियों से सम्यता न रही हो तब तक वहाँ उनका बनाना असंभव है।

## म्रादिम म्रार्थ-जातियाँ

श्रव से चार सहस्र वर्ष पहले, श्रर्थात् ईसवी पूर्व दो हज़ार के लगभग, मध्य-एशिया तथा मध्य श्रीर दक्षिण-पूर्वीय यूरोप श्राज-कल की श्रपेता शायद श्रिक उप्ण, श्राष्ट्र श्रीर वनाच्छादित थे। उस समय प्राय: पृथ्वी के इन भू-भागों में—काश्यियन ममुद्र ने लेकर राइन नदी-पर्यन्त—नीले नेत्रवाली, गौर वर्ण नार्ड-जातियों की टोलियाँ वृमा करनी थी। ये लोग एक मातृभापा से निकली हुई, विभिन्न होते हुए भी, एक दूमरी से वहुत कुछ ममा नता रखनेवाली, बोलियाँ बोलते थे। उस सुदूर काल में शायद इन लोगों की मंख्या श्रिक न थी श्रीर वैविलन-निवासियों को (जिन्हें हम्मुर-वी क्रान्न सिखला रहा था) उनका श्राभास भी न था श्रीर न उन दिनों सर्वप्रथम विदेशी श्राक्रमण के कारण दुःख उठानेवालं, प्राचीन एवं सभ्य मिस्रदेशीय समाज को ही इनके श्रस्तित्व का कुछ पता था।

इन नार्ड-जातियों के भाग्य में मंसार के इतिहास-रूपी रंगमंच पर ख्रत्यन्त महत्त्व पूर्ण कार्य करने लिखे हुए थे। ये जातियां वनां ख्रीर जंगलों को माफ कर खेती किया करती थीं। इनके पास सर्वप्रथम दोर ही थे, घोड़े नहीं थे। घूमते ममय ये लाग अपने डेरों तथा ख्रन्य सामग्री को बैलों के भद्दे छुकड़ों में लाद देते थे। वे लोग किमी स्थान पर रहने का ख्रवसर ख्रा पड़ने पर, कभी कभी, मिट्टी ख्रीर सरकराटों के भीपने भी वना लेते थे। कृष्ण-वर्ण जातियां मुदों को घूमधाम से धर्ती में दबाकर रखती थीं किंत्र यह जाति ख्रपने प्रधान पुरुषों के शव का दाह करती थीं; फिर उनकी राख विशेष प्रकार के बर्तनों में रखकर धरती में गाड़ दी जाती थी ख्रीर उनके ऊपर वर्तुलाकार टीले निर्माण कर दिथे जाते थे। ऐसे गोल टीले, उत्तरीय यूरोप में सभी जगह मिलते हैं। परन्तु कृष्ण-वर्ण जातियां मृतकों का दाह न कर, बैठी हुई मुद्रा में, उन्हें धरती में दबाकर ऊपर से लग्या ऊँचा टीला बना देती थीं।

श्रार्य लोग वैलों-द्वारा धरती जोत कर गेहूँ वोते थे, परन्तु वे श्रानं खेनों के पास श्रावाद नहीं होते थे। फ़सल काटकर श्रागे चल देते थे। फ़से का व्यवहार तो ये करते ही थे, पर ईसवी पू० १५०० के लगभग इनको लोहे का भी पता चल गया या श्रीर

इसे गलाकर साफ़ करने का तरीक़ा भी शायद इन्होंने हूँ ह निकाला था। हमारा श्रमुमान है कि घोड़े से काम लेना भी इन्होंने लगभग इसी समय सीखा श्रीर श्रारंभ में वह केवल रथादिक खींचने ही के काम में श्राता था। भूमध्य सागर के चारों श्रीर वसी हुई श्रम्य श्रिक सुन्यवस्थित जातियों की भाँति, मन्दिर, श्रायों के सामाजिक जीवन के केन्द्र न थे। इनके प्रधान पुरुप पुरोहित न थे विल्क जाति के नेता होते थे। उनके समाज में धार्मिक श्रथवा राजकीय विभाग न था विल्क उनमें कुलीन वर्ग होते थे। श्रायन्त प्राचीनकाल से ही कुछ वर्ग-विशेष विशिष्ट एवं समाज के नेतृत्व के योग्य समक्ते जाते थे।

श्रार्य-जातियाँ श्रत्यन्त वाङ्मयी थीं । ये श्रपने भ्रमण्शील जीवन को भोजां-द्वारा श्रानन्दमय वनाते थे । भोज के श्रवसर पर ख़ूव मिदरा-पान होता था; श्रीर विशिष्ट प्रकार के भाट या चारण उन्हें पढ़कर या गाकर गीत सुनाया करते थे । मम्य होने के पूर्व, लेखन-कला से श्रनभिन्न होने के कारण, चारणों की स्मरण-शक्ति ही इनके जीते-जागते साहित्य थे । उत्सवादिक में श्रोताञ्चों के मनारंजनार्थ गीतों श्रीर कथाश्रों का प्रचार होने के कारण इनकी वोली कालान्तर में श्रत्यन्त मधुर हो गई श्रीर भावव्यंजना का साधन वन गई । श्रायं-भापा से निकलनेवाली भाषाश्रों के श्राधुनिक उत्कर्प का वास्तविक रहस्य कुछ श्रंशों में यही है । विविध श्रार्य-जातियों के इतिहास श्रीर दन्तकथार्ये, इसी प्रकार, इन चारणों के गीतों-द्वारा विकसित होकर संसार में काव्य, पुराण, सागा एवं वेद श्रादि के नाम से प्रसिद्ध हो गई ।

इन जातियों का सामाजिक जीवन अपने नेताओं के गाईस्थ्य जीवन में ही केन्द्रीभृत हो रहा था। वह सुख्य कमरा, जहाँ इनके प्रधान पुरुप श्रास्थायी रूप से निवास करते थे, लकड़ी का वनाया जाता था। उसके श्रतिरिक्त ढोरों के भोपड़े, तथा कृपि-कार्योपयोगी छोटी छोटी इमारतें भी श्रवश्य होती थां। परन्तु श्रायों का जीवन-केन्द्र साधारणतया वही दालान—या मुख्य कमरा—होता था जहाँ वे भोजों में सिम्मिलित हो, चारणों का गायन सुना करते थे श्रीर खेलों तथा वादिववादों में भाग लेते थे। इसके चारों श्रार गोशाला श्रीर श्रवशाला होती थीं। प्रधान एवं श्रन्य विशिष्ट पुरुप सपत्नीक, श्रिलन्द श्रयवा मञ्च पर सेति थे श्रीर श्रन्य साधारण पुरुप जहाँ-तहाँ जा सेति थे। भारत में यही प्रया श्रव तक है। शस्त्र, श्राभृपण, श्रोज़ार तथा श्रन्य निजी वस्तुश्रों के श्रतिरिक्त, श्रन्य सव पदार्थ वर्ग में सबके साभे के समभे जाते थे। उनमें एक प्रकार का कुलपित-प्रधान वर्ग-तंत्रवाद (Communism) था। ढोर तथा चरागाह सव जाति के हित के लिए ये श्रीर उन पर जाति के प्रधान पुरुप का स्वत्व माना जाता था। निर्दियौं तथा वन इस समय तक किसी की मिलकियत न थे।

मैसेापोटामिया और नील नदी की महान् सम्यताओं के उन्नति-काल में मध्य-एशिया के पश्चिमीय भागों तथा मध्य यूरोप के लोगों की रहन-सहन इसी प्रकार की थी। ये लोग जन-संख्या में बढ़ते जा रहे थे। ये लोग ईसा मसीह के जन्म से एक और दो सहस्र वर्ष के बीच के युग में संसार की सौर पाषाणी जातियों के। सर्वत्र दवा रहे थे। ये लोग फ़ांस, ब्रिटेन और स्पेन में आ रहे थे। पश्चिम की ओर इनकी बाढ़ दो तरंगों-द्वारा पहुँची थी। ब्रिटेन और आयर्लेंड में पहले जो लोग पहुँचे वे काँसे के शस्त्र व्यवहार करते थे। इन्होंने उन जातियों का या तो बिनाश ही कर डाला या उनके। अपने अधीन कर लिया जिन्होंने कानेंक (ब्रिटनी) और स्टोन हैञ्ज तथा ऐववरी (इँग्लेंड) के विशाल पत्थर के स्मारक बनवाये थे। आयर्लेंड तक पहुँचनेवाली यह उपजाति गौएडैलिक—कैल्ट्स के नाम से विख्यात है। ब्रिटेन में इनसे निकटवर्ती जाति की एक तरंग आई जिनमें शायद दूसरी जातियों का रक्त भी मिला था। इन्होंने वहाँ लोहे का व्यवहार प्रचलित किया। यह जाति ब्रिथॉनिक कैल्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। वेल्स-निवासियों की भाषा का उद्गम इन्हों से है।

इनके सजातीय कैल्टिक दिच्या की श्रोर स्पेन में श्रग्रसर हो रहे थे। ये लोग सौर पापाणी वास्क लोगों के तथा पूर्वीय समुद्रतट पर वसे हुए सैमिटिक फिनीशियनों के उपनिवेशों के सम्पर्क में श्रा रहे थे। इसी समय इटेलियन नामक इनके श्रन्य वन्धु-वान्धव, इटैली प्रायद्वीप के घने जंगलों में श्रग्रसर हो रहे थे। उन्हें सदैव ही विजय प्राप्त न होती थी। इतिहास में सर्वप्रथम ईसवी पूर्व श्राठवीं शताब्दी में टाइबर नदी के किनारे वसा हुत्रा रोम, व्यापारिक नगर के रूप में, प्रकट होता है जहाँ लैटिनीय श्रायों की वस्ती थी श्रीर उस समय नगर का शासन इट्रस्कन जाति के सर्दारों तथा राजाश्रों के हाथ में था।

दूसरे छोर पर भी अन्य आर्य-जातियाँ इसी प्रकार से दिक्क्ण की छोर अग्रसर हो रही थीं। वहाँ, ईसवी पूर्व एक हज़ार से बहुत पहले ही, संस्कृत-भाषा-भाषी जातियाँ पिश्चमीय दरों की राह से उत्तरीय भारत में जा पहुँची थीं। वहाँ वे आद्य कृष्ण-वर्ण द्राविड़ी सम्यता के सम्पर्क में आईं और उनसे उन्होंने वहुत-कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर ली थी। उनके अतिरिक्त, अन्य आर्य-जातियाँ अपनी जाति की वर्तमान पहुँच से बहुत दूर मध्य-एशिया की पर्वत-मालाओं पर फैल गईं। पूर्वी तुर्किस्तान में नीले नेत्रवाली गौर वर्ण जातियाँ अपनी पाई जाती हैं। परन्तु अब वे मंगोल-भाषा बोलती हैं।

कैस्पियन और काले सागर के मध्य की हित्ति जाति तो ई० पूर्व हज़ार के प्रथम ही ऋार्मीनियम लोगों में घुल-मिलकर ऋार्य वन चुकी थी। श्रीर ऐसीरिया तथा वैवीलान-

निवासियों को भी
पूर्वोत्तर कोण से
आनेवाले इन नवीन
एवं विलिष्ठ वर्वर
योद्धाओं की सूचना
मिल चुकी थी ।
इन आक्रमणकारी
क्रवीलों में सिथियन,
मेद और पार्सीक
उपजातियों के नाम
मुख्य हैं।

परन्त प्राचीन संसार की सम्यता पर वाल्कन प्रायद्वीप की राह से आर्य-जातियों का ऋत्यन्त प्रवल श्राघात हुश्रा था । ई० पु० १००० से सदियों पहले ફી. जातियाँ दिस्ण की श्रोर श्रग्रसर होकर एशिया माइनर में प्रवेश कर रही थीं। फिजियन ऋादिक जाति-समृह प्रमुख



नीपर के टीले हाल की खुदाइयों से यह सिद्ध हुया है कि इस स्यान पर एक नगर ई० पू० ६०००-५००० वर्ष के लगभग त्रावाद था।

यहाँ सर्वप्रथम श्राये । उसके बाद कमानुसार ईंग्रोलिक, श्रायोनिक श्रीर डोरियन नामक यूनानियों का श्रागमन हुश्रा । ईं० पू० १००० तक यूनान श्रीर उसके श्रास-पास के द्वीपों से उन्होंने प्राचीन ईजियन सम्यता का नामोनिशान भी उड़ा दिया था। माइसीनी श्रीर तिरियन नगर नष्ट हो गये थे श्रीर नोसस की स्मृति भी लुप्तप्राय हो गई थी। ई० पू० के पहले से ही यूनानी लोग समुद्र-यात्रा करने लगे थे। वे क्रीट तथा रोड्स द्वोपों में जा वसे थे। भूमध्य सागर के तट पर प्राचीन फिनिशियन जातियों-द्वारा स्थापित नगरों की तरह इन्होंने सिसली श्रीर दिल्ल इटली में उपनिवेशों की स्थापना प्रारंभ कर दी थी।

इस प्रकार जिस समय ऐसीरिया के शासक तृतीय तिगलेथ पाइलैसैर, द्वितीय सारगीन श्रीर सारडानपालस वैविलन, सीरिया श्रीर मिस्न से युद्ध कर रहे थे, उस समय सभ्यता का पाठ पढ़कर श्रार्य-जातियाँ इटली, ग्रीस श्रीर उत्तरीय फ़ारिस में अपने कार्य के लिए उसका प्रस्तार कर रही थीं। ईसवी पूर्व नवीं शताब्दी से लेकर श्रगली छु: शताब्दी पर्यन्त के इतिहास का मुख्य विषय यही है कि किस प्रकार इन श्रार्य-जातियों ने श्रपने वल, साहस श्रीर शिक्त से सैमिटिक, ईजियन श्रीर मिस्नदेशीय पुराणकालीन सभ्यताश्रों को दवा दिया। युद्ध में तो श्रार्यजातियाँ सर्वत्र ही विजयी हुईं, पर उनके हाथ में राजदराड श्रा जाने पर भो, उनका श्रीर सैमिटिक तथा मिस्न-जातियों के विचारों एवं कार्य-प्रणाली का पारस्परिक संघर्ष श्रनेक वर्षों तक चलता रहा। वास्तव में यह संघर्ष शेष इतिहास में वरावर चलता श्राया है श्रीर एक प्रकार से यह संघर्ष श्राज भी चला ही जा रहा है।

## श्रंतिम वैविलन-साम्राज्य

#### स्रीर

# प्रथम दारा ऋर्थात् दारयवहुष (डेरियस) का साम्राज्य

यह हम श्रभी वता चुके हैं कि सम्राट् तिगैलथ-पाइलैसेर तृतीय श्रीर सारगीन हितीय के शासन-काल में ऐसीरिया की सैनिक शिक्त कितनी प्रवल हो गई थी। इस राजा का वास्तिवक नाम 'सारगीन' न था; यह उपनाम तो उसने विजित वैविलन-निवासियों को प्राचीन श्रकादिया-साम्राज्य के दो सहस्र वर्ष पुराने संस्थापक 'सारगान प्रथम' की स्मृति ताज़ी कराकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही धारण किया था। परन्तु इस प्रकार विजित होने पर भी वैविलन नगर जन-संख्या श्रीर महत्त्व के विचार से निजेव से कहीं श्रधिक उच्छेखी का थाः श्रीर नगर के प्रधान देवता—वेल मरदक—तथा व्यापारियों श्रीर पुरोहितों के साथ शासक वर्ग को शिष्टतापूर्वक नम्न व्यवहार ही करना पड़ता था। ई० पू० द्र वी शताव्दी का इराक (मैसोपोटामिया) उस श्रसभ्य दशा से कहीं श्रागे वढ़ गया था जव नगर को जीतते ही लूट-मार प्रारम्भ कर दी जाती थी। इसके विपरीत, यहाँ पर तो स्वयं विजेतागण विजितों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। ऐसीरिया का यह नवीन साम्राज्य सारगीन की मृत्यु के वाद डेढ़ सी वर्ष तक श्रीर चलता रहा; श्रीर, जैसा कि हम श्रमी कह चुके हैं, श्रमुर विनेपाल का राज्य मिस्न देश के निम्न भागों तक श्रवश्य पहुँच गया था।

परन्तु ऐसीरिया के इस ऐक्य और शक्ति का श्रत्यन्त ही शीव्रतापूर्वक श्रंत हो गया। फ़ैराश्रो सामेटिकस 'प्रथम' के नेतृत्व में मिस्रवासियों ने इन विदेशियों को निकाल दिया और निको 'द्वितीय' के राज्यकाल में मिस्र देश ने सीरिया को युद्ध-द्वारा जीतने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये। अधिक निकटवर्त्ता शत्रुओं से भिड़ने के कारण ऐसीरिया भी उन समय उटकर उनका सामना न कर सका। श्रीर फिर, मैसोपोटामिया के दक्षिण-पूर्वीय कोण से श्रानेवाले 'कैल्डियन' नामक श्रर्यों ने उत्तर-पूर्व की मेद तथा पार्मीक श्रार्य-जातियों

की सहायता से ई० पू० ६०६ में (श्रव हमें तिथियों का ठीक ठीक शान हो गया है) निन्नेव नगर पर श्राक्रमण करके उसे जीत लिया।

इस प्रकार हार खाते ही ऐसीरिया के टुकड़े टुकड़े हो गये। उत्तर की छोर तो सायाज़रस की छाधीनता में पूर्व में भारत की सीमा तक पहुँचनेवाला मेद-साम्राज्य स्थापित हो गया था; इसकी राजधानी 'एकवताना' नामक नगर में थी। निन्नेव का प्राचीन नगर भी ख्रव इसी साम्राज्य के भीतर था। इसके दक्षिण में छाधचन्द्राकार, नवीन कैल्डियन साम्राज्य था जो द्वितीय वैविलन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। महान् नैबुकैडनैज़र—वाइविल में वर्षित नैबुकैडनैज़र—के शासन-काल में यह साम्राज्य ख्रत्यन्त वैभवशाली हो गया था। वैविलन का ख्रंतिम महान् युग—सबसे महान् युग—इसी समय प्रारंभ हुआ। कुछ समय तक तो इन दोनों साम्राज्यों में खूब ही मेल-जोल रहा; यहाँ तक कि नैबुकैडनैज़र की कन्या का विवाह भी सायाज़रस से हो गया।

इसी बीच में सीरिया में सम्राट् निको द्वितीय सुगमतापूर्वक विजय करता रहा । ई॰ पू॰ ६०८ में उसने मैगिडो के युद्ध में जूडा के (जिसका सुविस्तृत वर्णन आगे





चलकर किया जायगा) राजा जोशाया को युद्ध में हरा कर मार टाला। इम विजय के याद वह यूफ्रेटीज़ नदीं की ओर विजय-लालसा से वढ़ा किन्तु वहाँ उसे क्षीणप्राय ऐमीरिया के स्थान में पुनरभ्युदयशील प्रवल वैविलन का सामना करना पड़ा। यहाँ केल्टियन लोगों ने मिस्रवालों के दाँत ऐसे खट्टे किये कि सम्राट् निकों के पैर उखड़ गये थीर उसकों मिस्र की श्रोर लौटते ही वन पड़ा। इस प्रकार वैविलन की सीमा श्रम, वड़कर, मिस्रदेश की सीमा तक जा पहेंची।

द्वितीय वैविलन साम्राज्य, ई० पू० ६०६ से लेकर ५३९ पर्यंत, र्यानिश्चित रूप से फलता-फूलता रहा। अर्थात् जब तक इसका अधिक बलशाली उत्तरीय पड़ोर्मा, मेद-साम्राज्य, से मेल रहा तब तक वह जीवित रहा। सरमठ वर्ष के इस सुद्र काल में वैविलन के प्राचीन नगर में केवल जीवन ही शांति और सुखमय न था किन्तु वहाँ विद्या की भी उन्नति हो रही थी।

ऐसीरिया के सम्राटो और उनमें भी विशेषतया साडन पालस के शासन-काल में वैविलन में विद्या की बहुत चर्चा थी। असुर होते हुए भी यह सम्राट् पूरा—सोलह आना—वैविलन का नागरिक होकर उसके रंग में रॅग गया था। इसी के राज्यकाल में यहाँ एक पुस्तकालय स्थापित हुआ था जिममें कागृज़ पर लिखी हुई पुस्तकों के स्थान में—सुमेरियन



पासींक सम्राट्

जाति के समय से इराक में व्यवहार की जाने-वाली-मिझी की तख़ितयाँ रक्खी रहती थी। यह एकत्रित मसाला श्रव खोदकर निकाल लिया गया है और ऐतिहासिक दृष्टि से संसार में सर्वोत्कृष्ट एवं श्रमुल्य समभा जाता है। कैल्डियन वंशज वैविलन के श्रंतिम सम्राट नवोनिदस का साहित्यिक प्रेम इससे भी कही अधिक बढा-चढा था। यह पुरातत्व का अनुसन्धान कराया करता था। अन्वेषको ने जव सारगौन प्रथम की राज्यारोहण-तिथि खोज करके ठीक ठीक निश्चित कर ली, तो इस सप्टाट ने इस घटना की प्राथस्मृति मे लेख खदवाकर एक स्मारक स्थापित किया । परन्त उसके साम्राज्य मे फ्रट के चिह्न दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने साम्राज्य पर एक स्थान से दृढ शासन करने की इच्छा से उसने भिन्न भिन्न स्थानों के स्थानीय देवताओं की मूर्तियों को बैविलन में मॅगाकर वहाँ उनके मंदिर बनवा दिये। पश्चात काल मे रोमन-जाति ने भी इसी उपाय का समलतापूर्वक श्रवलंबन किया थाः परन्तु वैविलन-निवासियो के प्रमुख श्राराध्य देव वेल मरदक के प्रवल प्रोहित-वर्ग में इसके कारण घोर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई

र्थार वह नवानिदस को पदच्युत करने और उसका उपयुक्त म्थानापन्न प्राप्त करने का प्रयन्न करने लगे। उन्होंने निकटवर्ती मेद-साम्राज्य के पासींक शासक साइरस को इमके उपयुक्त समभा। इस साहसी शासक ने पूर्वीय एशिया माइनर के प्रन्तर्गत लीटिया नामक स्थान के ऐश्वर्यशाली कीसस नामक राजा को हराकर ख़ूब प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। इस राजा ने वैविलन पर



पार्सियोलिस के खँडहर पार्सीक-साम्राज्य की राजधानी । इसे सिकन्दर ने जलाकर नष्ट कर दिया था ।



पासिपोलिस में ज़रज़ीस का विशाल दार ।

श्राक्रमण किया। नगर-प्राचीर के बाहर युद्ध हो रहा था किन्तु नगर-द्वार शतुश्रों के लिए खोल दिये गये (ई० पू० ५३८) श्रीर उसके सैनिक, बिना लड़े-भिड़े ही, नगर में श्रस श्राये। बाइविल में लिखा है कि सम्राट् नवोनिदस का पुत्र, युवराज वैलशजर, भोज में रॅगरलियाँ कर रहा था कि किसी श्रज्ञात हाथ ने, 'मैंने मैंने तिकैल श्रपहरसिन' रहस्यमय वाक्य श्रिन के समान प्रज्वित श्रज्ञारों में सामने की दीवार पर श्रंकित कर दिया। इस पहेली के समान वाक्य का श्रर्थ पैगम्बर डैनियल ने इस प्रकार बतलाया—"परमेश्वर ने तेरे शासन का श्रन्त कर दिया। तेरे रा य के दिन पूरे हो गये; जाँचने पर तुभमें कमी पाई गई श्रीर तेरा राज्य मेद श्रीर पासींकों का दे दिया गया"। दीवार पर लिखे हुए इस वाक्य का ज्ञान वेल-मरदक के पुरोहितों का भी होगा। बाइबिल के श्रनुसार वैलशजर का उस रात्रि के वध कर दिया गया। नवोनिदस बन्दीयह में डाल दिया गया श्रीर नगर पर इस प्रकार शान्तिपूर्वक शतुश्रों का श्रिकार हो गया कि बैल-मरदक की सेवा में तिनक-सी वाधा भी न पड़ सकी।

वैविलन श्रीर मेद-साम्राज्य का इस प्रकार संपूर्णतया एकीकरण हो जाने के पश्चात्, साइरस के पुत्र कैम्बिसस ने मिस्र के। भी श्रपने श्रधीन कर लिया। परन्तु बाद में वह पागल हो गया श्रीर एक दुर्घटना से श्रकस्मात् मर गया। उसके स्थान पर साइरस का प्रधान सलाहकार, मेद-जातीय हैस्तास्पैस का पुत्र, देरियस प्रथम (दारयवहुष) के नाम से राज-सिंहासन पर वैठा।

प्राचीन सम्यता के पुरातन गढ़ में डेरियस प्रथम का यह पार्सीक-साम्राज्य—
प्रायों के उस समय तक स्थापित हुए साम्राज्यों में—सबसे बड़ा था। समूचा एशिया माइनर
प्रौर सीरिया, प्रसीरिया प्रौर वैविलन के प्राचीन साम्राज्य, मिस्न, काकेशस ग्रौर कास्पियन
के पास के प्रदेश, मीदिया, फ़ारस ग्रौर सिंधु नदी पर्य्येत भारत, यह सब भू-भाग इसके
साम्राज्य के ग्रंतर्गत थे। राजपथ ग्रौर घोड़ों, धुड़सवारों ग्रौर रथों के ग्राविर्माव हो जाने
पर ही इतने बड़े साम्राज्य की सृष्टि हो सकी थी। इसके पहले तो बैल, गदहे ग्रौर
रेगिस्तानी ऊँट ही ग्रीवागमन के लिए ग्रत्युत्तम साधन समक्ते जाते थे। इस बृहत्
एवं नवीन साम्राज्य के ग्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए इन पार्सीक शासकों ने समस्त
देश में जाल की तरह विशद राजपथ बनाकर फैला दिये थे। राजकीय दूत ग्रथवा राजाश
लेकर कोई राहगीर सरकारी डॉक-चौकी के घोड़ों पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे
स्थान तक शीव्रतापूर्वक यात्रा कर सकता था। इसके ग्रतिरिक्त, ढले हुए सिक्कों का
प्रचार हो जाने के कारण श्रव व्यापार ग्रौर पारस्परिक समागम में भी ग्राधिक सुगमता
होने लगी थी।

परन्तु साम्राज्य की राजधानी अब वैविलन नगर में न थी। यदि विशद दृष्टि से देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि वेल-मरदक के पुरोहितों को भी श्रपने पड्यंत्र से अंत में कुछ लाम न हुआ। यह ठीक है कि वैविलन अब भी महत्त्वपूर्ण नगर समभा जाता था, परन्तु उसका दिन पर दिन हास हो रहा था। बाल-चन्द्र के समान बढ़नेवाले नगरों में परिसपोलिस, सूसा और एकवैताना थे। इनमें राजधानी थी सूसा। निन्नेव—प्राचीन निन्नेव—उजड़ कर अब वर्बाद होने लगा था।

# यहूदियों का प्राचोन इतिहास

त्रपने समय में श्रिधिक महत्त्व न रखते हुए भी, पश्चात्कालीन संसार के। खूब ही प्रभावान्वित करनेवाली, सैमिटिक-जाति की हैब (यहूदी) शाखा का श्रव हम यहाँ वर्णेन करते हैं। यह जाति ई० पू० १००० से बहुत पहले ज्िब्या में वस गई थी और इसके बाद इस शाखा की राजधानी जेरुसलम में थी। दिल्णीय मिस्र और उत्तरीय पड़ेासी सीरिया, तथा परिवर्तनशील ऐसीरिया एवं वैविलन के साम्राज्यों के इतिहासें। से इस जाति के हितहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपरोक्त देशों से मिस्र में जाने के लिए इन्हीं लोगों के देश से होकर रास्ता जाता था।

हिंब बाइविल ही इनका लिखित साहित्य है जिसमें इनका इतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शन, काव्य, कथानक खादि सभी प्रकार का साहित्य सिन्निहित है। क्रिश्चियन संसार हिंब बाइबिल के खोल्ड-टेस्टेमेंट (क़दीमी इंजील) के नाम से पुकारता है। इसी संग्रह के कारण संसार में इनका ऐसा महत्त्व है। ई० पू० चौथी ख्रथवा पाँचवीं शताब्दियों में यह साहित्य इतिहास में प्रकट होता है।

सर्वप्रथम यह साहित्य शायद वैविलन ही में संग्रह किया गया था। हम अभी यह वता चुके हैं कि जिस समय ऐसीरिया अपने अस्तित्व की रत्ता के लिए मेद, पार्सीकों और कैल्डियनों से लड़ रहा था उस समय फराओ निका द्वितीय ने ऐसीरिया पर किस प्रकार आक्रमण किया था। ज्िब्या के मांडलिक राजा जोशाया ने मैगिडो (ई०पू० ६०८) के युद्ध में मिस्र का सामना किया और वह परास्त होकर मारा गया। अब जुडिया मिस्र का करद राज्य हो गया। फिर जब वैविलन-सम्राट् नवीन कैल्डियन वंशीय, महान् नेवुकंडिनज़र ने मिस्रदेशीय निका का युद्ध में हराकर मिस्र में भगा दिया तब उसने जुडिया में अपने मनोनीत राजाओं का जुडिया की गद्दी पर वैठा कर वहाँ के शासन पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमाने का उद्योग किया। उसका यह प्रयोग असफल रहा, और जुडियावामियों ने वैविलन-निवासी अधिकारियगों का मार डाला। इस पर सम्राट् ने इस प्रान्त का (जा बहुत दिनों से मिस्र का उत्तरी साम्राज्य से लड़वा रहा था) नष्ट-भ्रष्ट करने का इड़ विचार कर, जेन्सलम में जन-संहार कराकर आग लगवा दी; और उसने शेष वच-गुचे लोगों का वन्दी बनाकर वैविलन पकड़ मेंगाया।

ये (यहूदी) लोग साइरस के बैविलन पर श्रिधकार होने तक (ई० पू० ५३८) वहीं रहे। उसने इनका इकट्टा कर, श्रपने देश का फिर से यसाने श्रौर जेक्सलम नगर के मंदिर श्रीर दीवारों का पुन: निर्माण करने के लिए वापस भेज दिया।

यहूदी-समाज, इससे पहले, श्रिषक सभ्य श्रथवा ऐक्य स्त्र में ग्रथित न था श्रीर शायद लिखने-पढ़नेवालों की संख्या भी उसमें बहुत ही थोड़ी थी। स्वयं उन्हीं के इतिहास में इस वात का कहीं ज़िक भी नहीं है कि उस समय वाइविल की श्रारंभिक पुस्तकें पढ़ी जाती थीं। जोशाया के समय में पुस्तक का सर्वप्रथम उल्लेख पाया जाता है। वैविलन में वन्दी होने पर इन लोगों में सम्यता श्राई श्रीर ऐक्य की वृद्धि हुई थी। वहाँ से जब वे लौटे तो वे श्रपने साहित्य से परिचित हो गये थे श्रीर जातीयता के भावों की प्रवलता के कारण वे राजनैतिक जाति वन गये थे।

इस समय, इनकी वाइविल का विस्तार केवल पैन्टाटियक तक ही था। इसका श्रर्थ यह होता है कि हमारे परिचित क़दीमी इंजील की केवल पाँच ही पुस्तकें उस समय तक वनी थीं। पुरावृत्त, धर्मगीत श्रीर स्कियां उस समय पृथक् पुस्तकों के रूप में थीं; श्रीर ये सव पीछे जाकर उपरोक्त पाँच पुस्तकों में सम्मिलित होकर हैन्नू वाइविल के श्रंग वने।

वाइविल के प्रारम्भ में दिये हुए सृष्टिकम तथा श्रादम-होव्या श्रीर जल-प्रलय के घृत्तान्त वैविलन में प्रचलित गाथाओं ही के समान हैं। मूसा तथा सैमसन की कथायें भी सुमेरिया श्रीर वैविलन के श्राख्यानों से प्रायः मिलती-जुलती हैं। इनका देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये कथायें समस्त सैमिटिक जातियों में समान रूप से प्रचलित थीं। परन्तु इब्राहीम श्रीर उनके श्रागे की कथाश्रों के साथ यहूदी-जाति का विशेष साहित्य श्रारंभ होता है।

संभव है कि जिस समय वैविलन में हम्मूरवी शासन कर रहा था उस समय इब्राहीम का जन्म हुआ हो। वह सैमिटिक जाति का एक भ्रमण्शील कुलपित था। इसका भ्रमण्-वृत्तान्त, इसके पुत्र-पौत्रों की कथा, और मिस्रदेश में उनके बन्दी होने की कहानी जानने के लिए पाठकों के। जैनिसिस नामक बाइविल का खंग पढ़ना चाहिए। वाइविल में लिखा हुआ है कि कैना प्रदेश की यात्रा करते समय इब्राहीम के ईश्वर ने समृद्धिशाली नगरों से पूर्ण उस फलते फूलते देश के। इनके। और इनकी संतान के। बाव्या देने की प्रतिज्ञा की थी।

फिर बहुत कालपर्यंत मिस्र में निवास करने श्रौर (हज़रत) मृसा के नेतृत्व में पचास वर्ष तक बीहड़ जङ्गलों में भटकने के उपरान्त इत्राहीम की संतित ने श्रारव के मरुस्थल से कैना पर श्राक्रमण किया। इस समय इव्राहीम की संतित ने जन-संख्या में

#### यह्दियों का देश

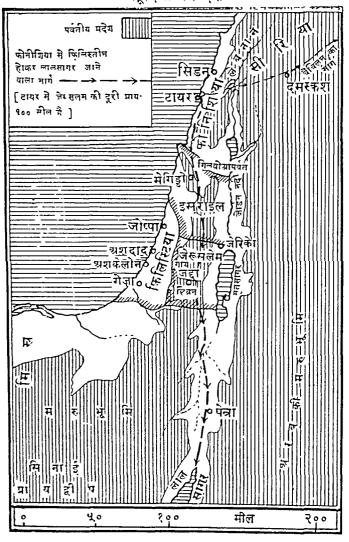

वृद्धि कर ली थी श्रीर वे लोग बारह कबीलों में विभक्त हो गयेथे। यह घटना बहुत करके ई० पू० १६०० से लेकर १३०० पर्य्येत घटित हुई थी; परन्तु हमारे इस कथन पुष्टि में मिस्र देश का अथवा कैना देश-सम्बन्धी एक भी लेख, तक उपलब्ध नहीं हुआ है। पर ये लोग इस पूर्व-देश प्रतिश सीमान्त की पर्वत-मालाओं के श्राति-रिक श्रन्य भागों पर श्रिधिकार न कर सके। यहाँ का समुद्र-तट देशवासियों श्र्यधिकार में होकर, नवागंतुक ईजियन जातीय

फिलिर्म्तानों के कृद्ले में था श्रोर उनके गेला, गाथा, श्रशदाद, श्रसकलौन श्रीर जापा श्रादि नगरों ने यहूदियों के श्राक्रमणों का सफलतापूर्वक रोका। कई पीढ़ियों तक इब्राहीम की संतान पर्वतमालाओं में निवास करती हुई महत्त्वहीन दशा में रही। ये लोग इब्राहीम, फिलस्तीन श्रीर उनके वन्धु-वान्धव, मोत्राबी तथा मिटियन ख्राटि जाति समूह में वरावर

लड़ते भगड़ते रहे । बाइविल के ग्रन्तर्गत Book of Judges श्रध्ययन से पाठक उनके इन युद्धों श्रीर विपत्तियो का हाल जान सकते हैं। श्रीर सच पूछिए तो उसमें इनकी श्रसफलतात्रों श्रीर श्रापत्तियों का हाल ख़्व ही खोलकर लिख दिया गया है।

जहाँ तक शासन का सम्बन्ध है वहाँ तक, हैन्र जाति में उस समय कुनवे तथा विरादरी के वृद्ध पुरुपों-द्वारा चुने हुए, पुरोहित न्यायाधीश ही शासन करते थे । परन्त श्रंत में, ई० पू० १००० के लगभग, इस जाति ने युद्ध में नेतृत्व



वैविलन का टीला इसके नीचे नैबुकैडनैज़र के महान् प्रासाद का भग्नावरोप है।

करने के लिए सॉल नामक एक व्यक्ति के। श्रपना राजा वनाया । परंतु सॉल का

नेतृत्व पुरोहित-न्यायाधोशों के नेतृत्व से अधिक लाभदायक प्रमाणित न हुआ । वह गिल-वोत्रा पर्वत के युद्ध में फ़िलस्तीनों की वाण-वर्षा से मारा गया । उसका कवच तो शत्रुओं के आराध्यदेव 'वीनस' के मंदिर में रख दिया गया और शरीर (शव) वैथ-शन के नगर-प्राचीर में कीलों से ठोंक दिया गया।

उसका उत्तराधिकारी दाऊद (David) हुआ। वह सॉल की अपेन्हा अधिक सफल और चतुर था। समस्त यहूदी-इतिहास में केवल दाऊद का शासन-काल ही ऐशवर्य-युग समभा जाता है । इसके पश्चात् इस जाति का ऐसे दिन फिर कभी नसीब न हुए । त्रीर इस वैभव का कारण यह था कि दाऊद ने टायरं नामक फ़िनिशियन नगर के अत्यन्त बुद्धिमान् एवं साहसी राजा, हिरम से अत्यन्त ही घनिष्ठ मैत्री कर ली थी । यह राजा यहदियों के देश की पर्वतमाला की राह लाल सागर में व्यापार करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो रहा था । लाल समुद्र का फ़िनिशियन व्यापार, साधारणतया मिस्र की राह होता था। परन्तु वहाँ इस समय घोर श्रराजकता फैल रही थी । श्रीर इसके श्रितिरिक्त उस मार्ग-द्वारा व्यापार करने में फ़िनिशियन लोगों को संभवतः अन्य अड़चनें भी थीं । कारण जी हो, सम्राट् हिरम ने दाऊद श्रीर उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी खुलेमान (Solomon) से श्रत्यन्त ही घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था । हिरम ही की श्रध्यत्त्ता में जेरुसलम के नगर-प्राकार तथा मंदिर-निर्माण हुए थे; श्रौर इनके वदले में फ़िनिशियन समाट् ने जहाज़ वनवा कर लाल समुद्र में व्यापार प्रारम्भ किया था । श्रव जेरुसलम में होकर उत्तर से दिन्ण की श्रोर श्रीर दिन्ण से उत्तर की श्रोर व्यापार होने लगा । श्रीर इसी के कारण सुलेमान ने श्रभृतपूर्व ऐश्वर्य प्राप्त किया था । ऐसा ऐऱ्वर्य यहूदियों ने पहले कभी न देखा था। फ़ैराओं ने अपनी कन्या का विवाह उसके माथ कर दिया था।

परंतु ध्यान रहे कि हम इन वातों को अनावश्यक महत्त्व न दें। ऐश्वर्य की चरम सीमा तक पहुँच जाने पर भी मुलेमान अंत में केवल एक जुद्र नगर का मांडलिक राजा ही था। इसकी शक्ति कितनी क्षिएक एवं अस्थायी थी इसका अनुमान इसी से लग सकता है कि मुलेमान की मृत्यु के कुछ काल पश्चात् ही वाइसवें वंशा के प्रथम फ़ैराओं ने जेक्सलम को जीत कर उसकी अधिकांश धनसंपत्ति लूट ली। बहुत-से समालाचक तो बाइचिज के अन्तर्गत (Book of Kings and Chronicles) में विर्णित मुलेमान के ऐश्वर्य पर भी संदेह करने हैं। उनका कहना है कि बाद के लेखकों ने उस वर्णन के अतिराजित करके उसे अपनी देशभिक्त के कारण बहुत कुछ बड़ा दिया है।

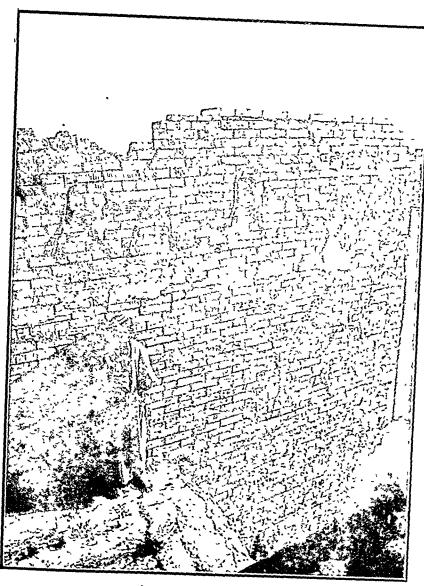

त्रैविलन का टश्तर द्वार । (दीवालों की गहरे रंगों से रॅगी हुई पक्की इटी की उभरी हुई चित्रकारियाँ) फा० १८

परन्तु ध्यानपूर्वक पड़ने से पता चलेगा कि वाइविल में दी हुई इस सूची में ऐसी कुछ भी अन्युक्ति नहीं है जैसी प्रथम वार सरसरी तौर पर पड़ने से प्रतीत होती है। हिसाव लगाकर देग्वने पर तो सुलेमान का प्रसिद्ध मंदिर किसी सामान्य नगर के गिरजाघर से भी छोटा ही उनरेगा। इसी प्रकार यह मालूम हो जाने पर (जैसा कि एक ऐसीरियन स्मारक पर लिखा हुआ है) कि इनके उत्तराधिकारी 'श्रहव' ने वाईस सौ (२,२००) रथ ऐसीरियन सैन्यदल के सहायतार्थ भेजे थे, हमको सुलेमान के चौदह सौ रथों की वात भी महत्त्वहीन ही जँचेगी।

वाइविल-गाथा से स्पण्टतया बोध होता है कि सुलेमान ने जनता पर कर का बोफ लादने, उनसे अधिक कार्य कराने और ऐश्वर्य-प्रदर्शन ही में अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य का उत्तरी भाग जेरुसलम में पृथक् होकर इसराइल के नाम से एक स्वतंत्र देश वन गया था और जेरुसलम केवल यहूदिया (जुडा) नामक प्रांत की राजधानी-मात्र ही रह गया।

हेब्र (यहूदी) जाति का यह वैभव चिरस्थायी न था। सम्लाट् हिरम की आँख मिंचते ही इधर तो टायर की महायना से जेरुसलम की जा शक्ति बढ़ रह थी वह रुक गई श्रीर उधर मिस्र पुनः शक्तिशाली हो चला । चुद्र श्रन्न-कण के समान जुड़ा श्रीर इसराइल के ये छांटे छांटे राज्य कभी ऐसीरिया श्रीर सीरिया श्रीर कभी उत्तरीय वैविलन श्रीर दक्षिणीय मिस्र रूपी चक्की के पाटों में सदा कुचले जाते रहे । यहाँ का इतिहास इन्हीं घापदाघों श्रीर हुटकारों से, जिनके कारण इनका विनाश होने में कुछ ग्राधिक देर प्रावश्य लगी, भरा पड़ा है । यह वर्षर-जातियों पर शासन करने-वाले केवल वर्षर राजात्र्यों की कहानी-मात्र ही है। ई० पू० ७२१ में 'इसराइल' राज्य पर ऐसीरियावालों ने स्थाकमण कर वहाँ के निवासियों के। बंदी बना लिया स्थीर टम प्रकार एक राज्य का तो संसार से उसी समय सदा के लिए श्रास्तित्व उठ गया । तदनंतर कुछ समय तक लड़ते-भगड़ते रहने के पश्चात्, जैसा हमने श्रभी कहा है, ें० पृ० ६०४ में यहृदिया-राज्य का भाग्य-नक्तत्र भी इसराइलिया-राज्य की भाँति मदा के लिए दूव गया । मिस, ऐसीरिया श्रीर वैविलन में पिछली शताब्दी की खुदाई के कारण बाद्विल-गाथा की मचाई का समर्थन हो जाने पर, बहुत-सी शंकाओं के होते हुए भी 'न्यायाधीशों' के समय से श्रागे के, बाइविल-वर्णित विस्तृत यहूदी-इतिहास रेग यहत कुछ सत्य ही मानना पड़ता है।

परन्तु यहूरी-जाति का कम-यद्ध इतिहास श्रीर परम्परागत दंतकथाश्रीं का विकास विविचन री में हुआ था। वंदी होनेवाले पुरुषों की श्रपेद्या, साइरस की श्राहा के कारण वैविलन से मुक्त होनेवाली उनकी संतान, भाव श्रीर शान—दोनों ही में कहीं श्रधिक वढ़ी-चढ़ी थी। ये उत्तरकालीन यहूदी सम्यता का पाठ पढ़कर लौटे थे। यहूदी-जाति के विशिष्ट गुणों के विकसित करने में कुछ ऐसे लोगों ने विशेष सहायता दी थीं जो पैगम्बर कहलाते थे श्रीर जिनकी श्रोर श्रव हम श्रपना ध्यान फेरते हैं। मनुष्य-समाज में इन पैगम्बरों के कारण एक नई श्रीर मार्के की शिक्त का उत्पादन हुआ:।

#### ( २२ )

# यहृदिया के पुरोहित स्त्रीर पैग़म्बर

ऐसीरिया श्रीर वैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का श्रारम्भ हुत्रा । ई० पू० सातवीं शताब्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य संसार पर समिटिक शासकों का श्राधिपत्य हो जायगा । उस समय ऐसीरिया सरीखे महान् माम्राज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था श्रीर मिस्र भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था । ऐसीरिया, वैविलन श्रीर सीरिया सभी सैमिटिक थीं श्रीर एक दूसरे की भाषा समभ लेती थीं । संसार का समस्त ब्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था । उस समय सिसली, स्पेन श्रीर श्राफ्ति में—फिनिशियन तटस्थ टायर श्रीर सीडन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे जो श्रपने मांतृ-नगरों से भी श्रीधक उन्नतिशील निकले । ई० पू० ८०० में कार्थेंज नामक नगर स्थापित हुत्रा था । श्रय उसकी जन-संख्या यड़ कर दस लाख से भी श्रीधक हो गई थी । एक समय वह संसार का सबसे बड़ा नगर समभा जाता था । वहाँ के जहाज़ ब्रिटेन श्रीर एंटलांटिक तक की दोड़ लगात थे । श्रीर बहुत संभव है कि मैडियरा तक भी पहुँचते हों । मुलेमान की सहायता प्राप्त कर सम्राट् हिरम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह श्ररथ श्रीर शायद भारत से भी किसी प्रकार ब्यापार करना प्रारम्भ किया था । यह हम श्रभी वता चुके हैं । फेराश्रो निको के समय में तो फिनिशियन जाति के एक वेड़े ने समस्त श्रमीका की प्रदिन्गा कर टाली थी ।

उस समय आर्य-जाितयां वर्षर थां। केवल यूनानी लोग उस सम्यता के भन्नावरोषों पर (जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था) एक नवीन सम्यता का निर्मित करने में लगे थे। उनके अतिरिक्त, मेद-नामक जाित भी, जैसा कि ऐसीिरिया के एक लेख से पता चलता है, उम समय मध्यएशिया में दृढ़ एवं शक्तिशाली होती जा रही थीं। ई० पू० ८०० में यह कोई नहीं कह सकता था कि ई० पू० ६०० के पहले ही आर्य-भाषा-भाषी विजेता निर्मिटिक राज्यों का चिद्ध तक न होड़ेगे, और सैमिटिक लोग या तो प्रजा के रूप में रहेंगे, अथवा करद बन जायेंगे, या तितर-वितर हो जायेंगे। सारगीन प्रथम और उसके अकािद्यों ने जब ने मुमेरिया की विजय की थीं तब से सैमिटिक लोगों का जो प्रभुत्व था वह सब जगह ने नष्ट हो गया। केवल अरब के उत्तरी मनस्थलों में बद्दू लोग (जो अपने

भ्रमण्शील जीवन की न छोड़ते थे ) स्वतंत्र वने रहे। आर्य लोग अरव के वद्दुओं को कभी नहीं जीत सके।

इन पाँच महत्त्वपूर्ण शताब्दियों में जितनी सम्य सैमिटिक जातियाँ पिटीं श्रीर हारीं उनमें केवल एक ही जाति ऐसी थी जो श्रापस में मिलकर रही श्रीर श्रपनी प्राचीन रूढ़ियों को पकड़े रही। यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस कर दिया था कि वह लौट कर श्रपने नगर जैस्सलम को फिर से निर्मित करें। वे श्रपने श्रस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि वैविलन में उन्होंने श्रपने साहित्य वाइविल का निर्माण कर लिया था। इसिलए मानना पड़ता है कि वाइविल के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में वाइविल को प्राप्त है। इस ग्रंथ में, श्रन्य निकटवर्ती जातियों से सर्वथा भिन्न, कुछ ऐसे उत्साहवर्द्धक एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनको पचीस शताब्दियों की लगातार कण्ट-यातनाश्रों को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा।

ईश्वर के श्रद्दश्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था। इस जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा श्रत्यन्त न्यायकारी श्रद्दश्य परमेश्वर का मनुप्यनिर्मित मन्दिरों में निवास न था। श्रन्य जातियाँ जातीय देवताश्रों को मानती थीं जो मूर्ति के श्राकार में मंदिरों में रहते थे। उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूर्तियों का विध्यंस होते ही उन देवताश्रों की भी मृत्यु हो जाती थी। पुजारियों श्रीर विलदानों तथा पूजा से परे, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के श्रस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन विचार था। इनका यह विश्वास था कि हमारे पूर्वज इब्राहीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारी (श्र्यात् यहूदी) जाति का विशेष स्थान है श्रीर उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए मनोनीत किया है कि जेक्सलम का पुनकत्थान करके उसे संसार में न्याय श्रीर भलाई का केन्द्र वना दें। इस विचार से कि उन सवका लक्ष्य एक ही है—वे लोग (यहूदी) श्रपने को महत्त्वशाली सममने लगे थे। श्रीर जब वे वैविलन में वन्दी रह कर जेक्सलम लौटे तो इस जाति के समस्त पुरुषों के मिस्तिष्क इन्हीं विचारों से सरावोर थे।

फिर यदि ख्रपने पराभव और अधीनता के समय में वैविलन तथा सीरिया के बहुत-से निवासी और तत्पश्चात् उन्हीं से बहुत कुछ मिलने-ख़लनेवाली भागा ख्रीर ख्राचार-स्वभाव एवं रुचि में समानता रखनेवाले बहुत-से फ़िनिशियन लोग भी, इम उन्साह-वर्द्धक पंथ की ख्रोर खाकपित हो गये और इस पंथ के भाईचारे ख्रीर पुनर-खुदय की ख्राशा में विश्वास करने लगे तो इसमें ख्राश्चर्य ही क्या है ! फिर टायर, सिटोन, कार्यें और स्पेन देश के फ़िनिशियन नगरों के ध्वंस होते ही वह (फ़िनिशियन) जाति संनार मे

# यहृदिया के पुरोहित स्त्रीर पैग़म्बर

ऐसीरिया थ्रोर वैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का श्रारम्म हुया। ई० पू० सातवी शताब्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य मंनार पर मैमिटिक शासकों का याधिपत्य हो जायगा। उस समय ऐसीरिया सरीखें महान् नाम्नाज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था थ्रौर मिस्न भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। ऐसीरिया, वैविलन योर मीरिया सभी सैमिटिक थी थ्रौर एक दूसरे की भाषा समक्त लेती थीं। संसार का समन्त ब्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था। उस समय सिसली, रपेन थ्रौर ध्रम्मिनिश्चन तटस्थ टायर थ्रौर सीडन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे जो प्रपने मानृ-नगरों से भी ध्रिषक उन्नतिशील निकले। ई० पू० ८०० में कार्थेंज नामक नगर स्थापित हुया था। यव उनकी जन-मंख्या वड़ कर दस लाख से भी ध्रिषक हो गई थी। एक समय वह मंनार का सबसे बट़ा नगर समक्ता जाता था। वहाँ के जहाज़ ब्रिटेन थ्रौर एटलाटिक तक की दौट़ लगात थे। थ्रोर बहुत संभव है कि मेडियरा तक भी पहुँचते हों। मुलेमान की महायना प्राप्त कर ममाट् हिरम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह श्रस्थ थ्रोर शायट भारन से भी किमी प्रकार ब्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम श्रभी यता चुके हैं। फरायों निकों के समय में तो फिर्निश्यन जाति के एक वेड़ ने समस्त श्रमीय की पर्टाक्नगा कर टार्ली थी।

उस समय द्रार्य जातियां वर्षर थां । केवल यूनानी लांग उस सम्यता के भग्नावरोषां पर (जिसे उन्होंने नष्ट वर दिया था ) एक नवीन सम्यता का निर्मित करने में लगे थे । उनके प्रतिरित्त, मेंद-नामक जाति भी, जैसा कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता है, उस समय मन्यणीया में इट्ट एवं शक्तिशाली होती जा रही थीं । ई० पू० ६०० में पर होई नहीं कर सकता था कि ई० पू० ६०० के पहले ही ध्रार्य-भाषा-भाषी विजेता निर्मिटक राज्यों का चिद्ध तक न छोड़ेंगे, खीर मेमिटिक लोग या तो प्रजा के रूप में रहेंगे, अथवा करद बन जायेंगे, या तितर-जितर हो जायेंगे । सारगीन प्रथम खीर उसके श्रकादियां में पर से मुमेरिया जी विजय की थीं तब से मिरिटक लोगों का जी प्रभुत्व था बह सब जाक से हहीं गया । केवल श्रक्य के उत्तरी महस्थलों में बद्दू लीग (जो श्रक्ते

भ्रमग्राशील जीवन की न छोड़ते थे ) स्वतंत्र वने रहे। आर्य लोग अरव के वद्दुओं को कभी नहीं जीत सके।

इन पाँच महत्त्वपूर्ण शतान्दियों में जितनी सम्य सैमिटिक जातियाँ पिटीं श्रौर हारीं उनमें केवल एक ही जाति ऐसी थी जो श्रापस में मिलकर रही श्रौर श्रपनी प्राचीन रूढ़ियों को पकड़े रही। यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस कर दिया था कि वह लौट कर श्रपने नगर जेरुसलम को फिर से निर्मित करें। वे श्रपने श्रिस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि वैविलन में उन्होंने श्रपने साहित्य याइविल का निर्माण कर लिया था। इसलिए मानना पड़ता है कि वाइविल के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में वाइविल को प्राप्त है। इस ग्रंथ में, श्रन्य निकटवर्ती जातियों से सर्वथा भिन्न, कुछ ऐसे उन्साहवर्द्धक एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनको पचीस शताब्दियों को लगातार कप्ट-यातनाश्रों को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा।

ईश्वर के ब्रहर्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था। इस जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा ब्रत्यन्त न्यायकारी ब्रह्श्य परमेश्वर का मनुष्य-निर्मित मन्दिरों में निवास न था। ब्रन्य जातियाँ जातीय देवताओं को मानती थीं जो मूर्ति के ब्राकार में मंदिरों में रहते थे। उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूर्त्तियों का विष्यंस होते ही उन देवताओं की भी मृत्यु हो जाती थी। पुजारियों ब्रौर बिलदानों तथा पूजा से परे, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के ब्रस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन विचार था। इनका यह विश्वास था कि हमारे पूर्वज इब्राहीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारी (ब्र्यात् यहूदी) जाति का विशेष स्थान है ब्रौर उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए मनोनीत किया है कि जैक्सलम का पुनक्तथान करके उसे संसार में न्याय ब्रौर भलाई का केन्द्र बना दें। इस विचार से कि उन सबका लक्ष्य एक ही है—वे लोग (यहूदी) ब्रपने को महत्त्वशाली समफने लगे थे। ब्रौर जव वे वैविलन में बन्दी रह कर जैक्सलम लीटे तो इस जाति के समस्त पुनर्पों के मिस्तष्क इन्हीं विचारों से सरावोर थे।

फिर यदि अपने पराभव और अधीनता के समय में वैविलन तथा सीरिया के वहुत-से निवासी और तत्पश्चात् उन्हीं से वहुत कुछ मिलने-जुलनेवाली भापा और आचार-स्वभाव एवं रुचि में समानता रखनेवाले वहुत-से फ़िनिशियन लोग भी, इस उल्लाह-वर्द्धक पंथ की ओर आकर्षित हो गये और इस पंथ के भाईचारे और पुनर-युदय की आशा में विश्वास करने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! फिर टायर, सिडोन, कार्येज और स्पेन देश के फ़िनिशियन नगरों के ध्वंस होते ही वह (फ़िनिशियन) जाति संग्रार में

## यहृदिया के पुरोहित स्त्रीर पैगृम्बर

ऐसीरिया थ्रोर वैविलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का श्रारम्म हुया। उँ० पू० सातवी शतार्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य समार पर सिमिटिक शासकों का आधिपत्य हो जायगा। उस समय ऐसीरिया सरीखें महान् साम्राज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था और मिस्र भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। ऐसीरिया, वैविलन और सीरिया सभी सैमिटिक थीं थौर एक दूसरें की भाषा समभ लेती थीं। मनार का समन्त व्यापार इन्हीं लोगों के हाथों में था। उस समय सिसली, रपेन और ध्रम्भीका में—फिनिशियन तटस्थ टायर थौर सीटन नगरों के उपनिवेश स्थापित हो गये थे जो अपने मातृ-नगरों से भी थियिक उन्नतिशील निकलें। ई० पू० ८०० में कार्थेंज नामक नगर स्थापित हुया था। यय उनकी जन-संख्या वह कर दम लाख से भी थियिक हो गई थी। एक समय वह समार का सबसे बड़ा नगर समभा जाता था। वहाँ के जहाज़ ब्रिटेन और एटलाटिक तक की दाड़ लगाते थे। थोर बहुत संभव है कि मैटियरा तक भी पहुँचते हों। मुलेमान की सहायता प्राप्त कर समार दिसमें प्रकार व्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम अभी का चुके हैं। पंगाये निक्तों के समय में तो फिनिशियन जाित के एक बेंड़ ने समस्त प्रमीन की प्रदित्तिगा कर टाली थी।

उस समय आर्थ जातिया वर्षर था। वेवल यूनानी लोग उस सम्यता के भग्नावरोषों पर (जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था) एक नयीन सम्यता के। निर्मित करने में लगे थे। उन्हें प्रतिरिक्त, मेंद नामक जाति भी, जेसा कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता है, उस रमय म यणिया में दह एवं शक्तिशाली होती जा रही थी। ई० पू० ६०० में पर होई कर। कर सकता था कि ई० पू० ६०० के पहले ही आर्य-भाषा-भाषी विजेता है मिटिक राजी का चिद्ध तक न छोड़ेगे, श्रीर मैमिटिक लोग या तो अजा के रूप में रहेगे, अपना रस्य वन जावगे, या तितर-जितर हो अपने । सार्गीन अथम श्रीर उसके श्रकादियों में एवं से सुमेरिया की जिज्य की थी तक से मैमिटिक लोगों का जो अभुत्व था वह सब जाव से नष्ट हो गया। देवल श्रव के उत्तरी महस्थलों में बद्दू लोग (जो श्रयने



शालमानेसर द्वितीय के काले स्तम की एक चतु कोण पटरी।
ऐसीरिया के राजा का यह स्तंभ त्रिटिश म्यूजियम में मुरिक्ति हैं। इस पर कीलाक्षरा
में लिखा है "ग्रोमरी का पुत्र यहुत्रा"। यहूदी क़ैदी ज़िराज ले जाते हुए दिग्वाये गये हैं।



काले स्तम्भ की एक दूसरी चतुष्कोण पटरी। बंदी राजे शाल्मानेसर की बंदना कर रहे हैं।

करते थे। वे राजात्रों के घोर पापों त्रीर पुरोहितवर्ग के महा यालस्य की भी निटा करने थे। कुछ एक की दृष्टि तो, 'सामाजिक सुधार' की त्रोर भी रहती थी। उनका कहना या मर्वथा लुन होगई। श्रोर उसके साथ ही, न केवल जेरुसलम में, प्रत्युत रपेन, श्रफ़ीका श्रोर मिस्त श्राद् उन समस्त पूर्वाय (यूरोपियन दृष्टिकोण से) स्थानों में जहाँ फ़िनिशियन जाति ने प्रपने पग रक्के थे वहाँ श्रव यहूदी लोग दृष्टिगोचर होने लगे, श्रीर वाइविल के पठन-पाठन के कारण इन लोगों की श्रापम की एकता वनी रही। कहने को तो जेरुसलम नगर प्राचीन काल ने उनकी राजधानी वना हुश्रा था; परन्तु वास्तिवक शक्तिदायक केन्द्र थी यह सर्वश्रेष्ठ पुन्तक। इतिहास में यह एक सर्वथा नवीन वात थी। परन्तु इसके वीज उस श्रत्यनत प्राचीन काल में वपन किये गये थे जब सुमेरिया श्रीर मिस्र देशवासियों ने श्रपनी चित्रमयी भाषा को लेखनकला में परिवर्षित किया था। यहूदी-जाति संसार में एक नवीन वस्तु थी। इसका न तो कोई राजा ही था श्रीर न मन्दिर। श्रागे हम पढ़ेंगे कि ई० स० ७० में स्वयं जेरुसलम नष्ट हो गया था। फिर भी यह श्राधारहीन पँचमेली जाति लिखित शब्दों के वल पर सुमंगठित वनी रही।

यहूदियों का यह मानसिक संगठन न तो पुरोहितों श्रीर राजनीतिशों के मस्तिष्क की उपज था श्रीर न उन्होंने इसकी कभी कल्पना ही की थी। इस जाित की उन्नित के गाथ ही गाथ, न केवल एक नवीन जाित, प्रत्युत एक विशेष प्रकार का मनुष्य इतिहास में परापंग करता है। मुलेमान के समय में ऐसा मालूम होता था कि यहूदी लोग भी राजदरवार एवं मिन्दरों को प्राधान्य देनेवाली, एवं पुरोहितों की विद्वत्ता श्रीर लोलुप राजाश्रों के नेतृत्य में चलनेवाली, श्रन्य ममकन्न छोटी छोटी जाितयों की तरह छोटी जाित यन जायेंगे। परन्तु वाद्यिल पढ़ने से पता चलना है कि उस समय भी पेग्नस्वर कहाने-वाले एक नवीन प्रकार के मनुष्य का प्रादुर्भाव हो जुका था।

ितर ज्यो ज्यो इस जाति पर आपदाश्यों के बादल घने होते गये त्यों त्यों इस पंगम्बरों का महत्त्व भी अधिकाधिक बढ़ने लगा।

पंगम्यर कीन थे खीर क्या करते थे ? इन प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कहा जा नरना है कि इन व्यक्ति-विशेषों का जन्म विविध वर्ण एवं जातियों में हुआ था। उदाहरगार्थ पंगम्यर इन्हिरेन खीर खम्म इन दो में, एक तो पुरोहितवर्ग के थे खीर इमरे में रिया होने के नरमा बक्ती की साल के बने हुए बन्न पहना करते थे। परन्तु जाति-रम्भन्ती विभिन्नता होने हुए भी ये लोग केवल एक ही न्यायकारी परमात्मा की बाराभना परने थे खीर मीधे मीधे जनता को सम्योधन करने थे। विना किसी खाशा या दोना के में नंतर उद्देश देने लगने थे। भंगार के स्वामी ने मुक्ते यह खादेश दिया?—यदी उनका मुक्त पा । ये लोग राजनीति में बड़ी दिलचस्पी लेने थे। ये लोगों को दिहे हुए सरकुट स्पीरों भिन्न, ऐसीरिया खप्ता विभिन्न के विरुद्ध बिद्दों करने के लिए उन्नेतित



शाल्मानेसर द्वितीय के काले स्तंभ की एक चतु कोण पर्या। ऐसीरिया के राजा का यह स्तंभ ब्रिटिश म्यूज़ियम में मुरक्तित हैं। इस पर कीलाक्षरी में लिखा है "श्रोमरी का पुत्र यहुआ"। यहूदी क़ैदी ज़ियाज ले जाते हुए दिग्वाये गंगे हैं।



काले स्तम्भ का एक दूसरी चतुष्कोण पटरी। वंदी राजे शाल्मानेसर की वंदना कर रहे हैं।

करते थे। वे राजाओं के घार पापों और पुरोहितवर्ग के महा आतस्य की भी निंदा करने थे। कुछ एक की दृष्टि तो, 'सामाजिक सुधार' की ओर भी रहती थी। उनका कहना था कि "धनी लोग निर्धनों की हिंदुयाँ कुचलते हैं।" श्रामोद-प्रमोदयुक्त विलासमय जीवन व्यतीन करनेवाले लोग जनसाधारण की रोटियाँ छीन रहे हैं, श्रीर ऐश्वर्यशाली पुरुप विदेशियों ने मित्रता कर उनके वैभव एवं दूपणों का श्रनुकरण कर रहे हैं श्रीर इन वातों ने हग्राहीम के इंश्वर जिहोबा की घृणा है, श्रीर इन वातों के लिए वह श्रवश्य ही उनके देश की दग्ह देगा।

इनके ये विचार लेखयद करने के पश्चात् सुरक्षित कर लिये गये और उनका मनन किया जाने लगा। जहाँ कहीं यहूदी गये, ये लेख भी उनके साथ यहीं पहुँचे; और जहाँ कहीं वे गये वहीं उन्होंने एक नवीन धार्मिक भाव की फैलाया। मन्दिर और पुरोहित-वर्ग. नृपतिगण और उनके दरवार, सभी को महत्त्वहीन बनाकर इन्होंने केवल एक ईश्वर के न्याय-शासन को ही जनसाधारण के सम्मुख प्रत्यच्च रूप से रक्खा। और केवल इसी बात के कारण इस जानि का मनुष्य-जानि के इतिहास में इतना महत्त्व है। इशाया के महान उपदेशों में तो पेग्रम्बरों की भविष्यवाणी ने अत्यन्त ही श्रेष्ठता से समस्त संसार में एक इश्वर के शातिमय गमगज्य स्थापित होने की पूर्व कल्पना की है। कहना न होगा कि इन उपदेशों में यहुटी भविष्यवाणी अपने सींटर्य की पराकाष्ठा पर पहुँच गई है।

परन्तु सब पैग्रम्बरों के उपदेश ऐसे नहीं हैं। बुद्धिमान् पाठकों की इन पैग्रम्बरों की बनाई हुई पुस्तकों में ईप्या. पृणा और आधुनिक 'प्रचार-साहित्य' सरीखा दूपित मसाला भी स्थल स्थल पर देखने की मिलेगा। परन्तु किर भी वैविलन में बंदी होने के युग के आगे के पैग्रम्बरों की ही दम बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने संसार में एक नई शक्ति का वर्णवर्भाव किया। वह शक्ति थी प्रत्येक व्यक्ति की नितिक विवेचना-शक्ति की अपील। उस समय तक मनुष्य जाति होना-इटका और रुढ़ियों के अन्ध-भक्त थी। पैग्रम्बरों ने इनके प्रस्थ मनुष्य की विवेचना शक्ति की स्वतन्त्र कर दिया।

### यूनान या ग्रीस-निवासी

जिस समय सुलेमान (जिसका शासन-काल शायद ई० पू० ९६० में था) के बाद इसराइ लिया और यहूदिया के विभक्त राज्यों के निवासियों का नाश और निर्वासन हो रहा था, और जिस समय वैविलन की केंद्र में यहूदी लोग अपनी परम्परा या संस्कृति को दृद् कर रहे थे उस समय मानव-मिस्तिष्क पर अत्यन्त प्रभावशाली एक दूसरी शिक्ति—अर्थात् यूनानी परम्परा या संस्कृति—का भी उत्थान हो रहा था। जिस समय यहूदी पेगम्बर जनता और सनातन एवम् सर्वत्र विद्यमान सत्य-काम परमात्मा के बीच नैतिक उत्तर-दायित्व की भावना की नवीन कल्पना कर रहे थे उस समय बीक दार्शनिक मानव-मिस्तिष्क को वैदिक जिज्ञासा के नवीन भाव और दङ्ग के सिखलाने में लगे थे।

जैसा कि हम कह आये हैं, श्रीक जातियाँ आर्य-वृत्त् की एक शाखा थीं। वे ई० पू० १००० से कई शताब्दी पहले ही ईजियन नगरों और द्वीपों में आ वसी थीं। जिस समय फ़राओ तातमीज़ ने यूफ़्टीज़ के उस पार के देशों को जीत कर उनमें पहले-पहल हाथियों का शिकार खेला था, शायद उससे पहले ही श्रीक आर्य जानियों ने दक्षिण की आर अप्रसर हीना आरम्भ कर दिया था। उन दिनों इराक़ में हाथी और श्रीस में सिंह पाये जाते थे।

संभव है कि श्रीक लोगों ने किसी श्राक्रमण में नोसस की जला डाला हो किन्तु ऐसी विजय की कोई दंतकथा नहीं मिलती। मिनोस श्रीर उसके राजप्रासाद तथा कीट के कारीगरों से सम्बन्ध रखनेवाली कथार्ये श्रवश्य उपलब्ध हैं।

श्रधिकांश श्रायों की भाँति इन ग्रीकों के यहाँ भी भाट श्राँर चारण होते थे। इनके गायन महत्त्वपूर्ण सामाजिक श्रृंखला का काम करते थे। इन लोगों के गायन ने दो महाकाव्यों को श्रीक जातियों के श्रारम्भिक युग से (जब वे श्रसम्य थीं) परम्परा-द्वारा उस नमय तक सुरिच्चित रखा जिस समय वे सभ्य होकर लिखना-पढ़ना न सीख गई। इनमें से एक महा-



मीलियागर कि मूर्ति वाई श्रोर की लकड़ी की मूर्ति श्रोर इस पत्थर की मूर्ति में कला का विकास ध्यान देने योग्य है ।

काव्य का नाम इलियड है। इसमें श्रीक जातियों के एक संघ के एशिया माइनर के टाय नामक नगर की चढ़ाई, धेरे, विजय श्रीर लूट का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य श्रीडेसी के नाम से विख्यात है। इसमें ऋपि-कल्प सेनापित श्रोडेसियस के ट्राय से श्रपने देश का लीटने की लम्बी चौड़ी कथा है। जब यूनानियों (ग्रीकों) ने श्रपने र्श्राधक सम्य पड़ोसियों से वर्णमाला का उपयोग सीख लिया तव ई० पू० सातवीं या त्राठवीं शताब्दी में ये दोनों महाकाब्य लेख-बद्ध किये गये। परन्तु अनुमान यह किया जाता है कि इनका अस्तित्व इससे भी बहुत पहले था। पहले तो लोगों का यह विश्वास था कि जिस प्रकार मिल्टन ने पैरेडाइज़-लॉस्ट (त्रर्थात् स्वर्ग से निकाले जाने की कथा) नामक काव्य को वनाया है, उसी प्रकार 'होमर' नामक एक श्रंध चारण ने वैठकर इन पद्यों की रचना की थी। इस नाम के किसी कवि का तब अस्तित्व था अथवा नहीं; उसने इन काव्यों के। रचा या संशोधन-मात्र किया इन प्रश्नों पर विचार करना यहाँ सर्वथा निरर्थक है। हमारे लिए इतना जानना ही पर्यात है कि ई० पू० ब्याठवीं शताब्दी में यूनानियों के ये महाकाव्य विद्यमान थे; उनकी समस्त उपजातियों का इन पर समान श्रिधकार था श्रीर इन्हीं श्रांखलाश्रों के कारण, वर्षर-जातियों से तुलना करने पर, वे अपने का एक समभते थे । ये विविध उपजातियाँ, प्रथम तो मौखिक, श्रौर तत्पश्चात् लिखित शन्दों की शृंखला में बद्ध थीं श्रौर साहस तथा त्राचार-संबंधी इनके श्रादर्श भी इसी कारण प्रायः एक ही से थे।

इन महाकाव्यों से पता चलता है कि उस समय तक यूनानी वर्वरावस्था हो में थे। न तो वे लोहे का व्यवहार जानते थे, न उनको लिखना प्राता था प्रौर न वे नगरों ही में रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग सर्वप्रथम—ईजियन प्रदेशस्थ जिन नगरों को उन्होंने विष्यंस किया था, उन्हीं के भग्नावरोपों के निकट—प्रपने नेता के विशाल निवास-स्थान के चारों थ्रोर भोंपड़े डाल, गाँव यसा कर निवास किया करते थे। फिर धीरे उन्होंने थ्रपने नगरों के चारों थ्रोर प्राचीर भी वना डाला थ्रीर विजित जातियों की भाँति मंदिर वनाना भी प्रारम्भ कर दिया। कहा जाता है कि ख्रादिम सम्य लोगों के नगर जातीय देवताओं की वेदी के चारों थ्रोर वसाये जाते थे। थ्रीर नगर-प्राचीर का चलन पीछे चला। परंतु यूनानी नगरों में प्राचीर पहले बना थ्रीर मंदिर वाद को। ये लोग व्यापार करने थ्रीर प्रपने उपनिवेश वसाने लगे। ई० पू० सातवीं शतार्व्या के प्रारम्भ होते न होते यूनान की घाटियों एवं द्वीपसमृह में ऐथेन्स, स्यार्टा, केारिन्थ, धीविस, सामोस श्रीर मिलेटस थ्रादि प्रमुख नये-नये यूनानी नगरों की स्थापना हो चुकी थी थ्रीर साधारण जनसमाज पूर्वगामी ईजियन सम्यता थ्रीर उसके नगरों के सर्वया मृत गया था। इटली, सिसली थ्रीर कालेसागर में उस समय यूनानी उपनिवेश विद्यमान थे। उस समय

इटली का दक्षिणी भाग भी ग्रीस का ही एक श्रंश था। इसी कारण उसकी एड़ी श्रीर पंजे श्रथवा दिव्वणी सिरे को 'मैगना ग्रीशिया' या वृहत्तर यूनान कहते थे। उस समय मारसैल ग्रीक नगर था। श्रीर श्रिथक प्राचीन फ़िनिशियन उपनिवेश के स्थान पर स्थापित किया गया था।

हम देखते हैं कि वे देश जिनमें वड़े-बड़े मैदान हों अथवा जिनमें आवागमन के प्रधान साधन किसी महान् नदी (जैसे फ़रात या नील) के रूप में हों, वे बहुधा, धीरे-धीरे, एक ही शासन में आ जाते हैं और उनका एकीकरण हो जाता है। सुमेरिया और मिस्र के नगर ऐसे ही संयुक्त शासन के अधीन थे। परन्तु यूनान और बृहत्तर यूनान दोनों ही में द्वीपसमूहों और पर्वतमालाओं के आधिक्य के कारण विभक्त यूनानी जाति की परिस्थिति ठीक इसके विरुद्ध थी। इतिहास में पदार्पण करते समय विभिन्न यूनानी जातियाँ छोटे छोटे राज्यों में बँटी हुई थीं। इनमें एकता का नितांत अभाव था। यहीर नहीं, उनका रक्त (वंश) भी एक न था। कुछ नागरिक तो 'आयोनिक', 'इथोलियन', अथवा 'डोरिक' जाति के यूनानी थे; और कुछ में, यूनानियों, और उनसे पूर्व, भूमध्यसागर के तटों पर रहनेवाले अन्य प्राचीन लोगों का मिश्रित रक्त विद्यमान था। इसके अतिरिक्त, स्पार्टा सरीखे राज्यों में कुछ ऐसे विश्च इ वंशीय स्वतन्त्र यूनानी नागरिक भी थे जे। हीलट (दास) 'प्रयांत् विजित जातियों पर शासन करते थे। उस समय किसी स्थान पर विशिष्ट एवं पुरात्न आर्य-कुलों का शासन था, तो कहीं पर कुल आर्य नागरिकों का प्रजातंत्र था। और कहीं कहीं चुने हुए अथवा वंशानुक्रमागत राजा अथवा राज्य का अपहरण करनेवाले प्रजा-पीडकों का राज्य था।

जिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये प्रथम यूनानी राज्य संयुक्त न हो सके, इन्हीं कारणों से इनका वर्गचेत्र भी न वढ़ सका । और ये सदा छोटे ही बने रहे । उस समय का वड़े से बड़ा राज्य भी इँगलिस्तान के वहुत-से वर्जमान ज़िलो से छोटा था और उनके किसी नगर की जन-संख्या कभी भी दस लाख तो क्या, उसकी तिहाई से भी, अधिक न थी। कुछ एक की तो ५०,००० ही थी। स्वार्थ अथवा सहानुभृति के कारण इनमें मैत्री तो हो जाती थी, परन्तु ऐक्य फिर भी स्थापित नहीं होता था। व्यापार की वृद्धि होने पर नगरों की पारस्परिक मैत्री और संधियाँ प्रारम्भ हुई और छोटे छोटे नगर बड़े नगरों की संरच्छता में आने लगे। परन्तु महाकाव्यों और प्रत्येक चौथे वर्ष 'ओलंपिया' के खेलक्दों में भाग लेने की प्रथा के कारण एक कौटुम्बिक भावों के उत्पन्न होने से यह विभक्त यूनानी समाज फिर भी बहुत कुछ ऐक्य-सूत्र में वॅध गया था। आपस के युद्ध अथवा भगड़े तो इस भाव के कारण सर्वथा वन्द न हुए थे; फिर भी उपर्युक्त कारणों से

पारस्परिक युद्धों की वर्षरता श्रवश्य ही वहुत कम हो गई थी श्रीर उनमें इस वात की संधि हो गई थी कि श्रोलम्पिक खेलां में भाग लेनेवाले सर्वत्र ही विना रोक-टोक के श्रा-जा सर्केंगे। फिर ज्यों-ज्यों समय वीतता गया त्यों-त्यों समान पेत्रिकता का भाव वढ़ने लगा। श्रोलंपिया के खेलों में भाग लेनेवाले राज्यों की संख्या भी वढ़ने लगी यहाँ तक कि श्रन्त में न केवल यूनानी प्रत्युत ऐपीरियस श्रीर मैसीडोनिया



श्रोलिम्पया में ज़ियस के विशाल मंदिर का खँडहर।

सरीखे उत्तर के निकटवत्तां सजातीय राज्य भी इन खेलां में भाग लेने के लिए अपने अपने प्रतिद्वंदी भेजने लगे और उनका प्रवेश भी विना रोक टोक होने लगा।

ई० पू० सातवीं और छुठी शताब्दी में यूनान के नगरों का ब्यापार एवं महत्त्व बढ़ने लगा और वहाँ की सम्यता भी धीरे-धीरे अधिक उन्नत हो चर्ला। यूनानियों का मामाजिक जीवन, निदयों की घाठियों में निवास करनेवाली प्राचीन सम्य जातियों एवं ईजियन सम्यता से बहुत-सी वातों में अत्यन्त भिन्न था। बड़े बड़े भव्य मन्दिर होते हुए भी वे लोग श्रपने पुरोहित-वर्ग के। पुराणुकालीन नगरों के परम्परागत पुजारियों की भाँति समस्त ज्ञान एवं विशुद्ध भावनात्रों का भएडार न समभते थे। उनमें नेता श्रीर उच कुल भी होते थे किन्तु उनमें ईश्वर का श्रंश समभे जानेवाले श्रौर सुसंगठित दरबार से घरे हुए राजा नहीं होते थे। उनके संगठन में कुलीन लोगों की प्रधानता थी श्रौर एक कुलीन वंश दूसरे कुलीन वंश का त्रमुचित रूप से न बढ़ने देता था। जिन राज्यों केा 'प्रजातन्त्रक' कह कर पुकारा जाता है, वे भी वास्तव में कुलीन-तंत्र थे। यह ठीक है कि प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक का सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने एवं राजसभा में वैठने का ऋधिकार प्राप्त था, परन्तु प्रत्येक पुरुष 'नागरिक' नहीं था। आधुनिक प्रजातन्त्रक राज्यों की भाँति, यूनानी प्रजातंत्र राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति का मत (Vote) देने का अधिकार प्राप्त न था। यूनान के बहुत-से ऐसे प्रजातंत्र (Democracy) ये जिनमें नागरिकों की संख्या ते। कई सौ, त्रथवा कई हज़ार ही होती थी किन्तु शेव कई सहस्र जनता, दासों अथवा ऐसे मुक्त पुरुषों की होती थी जा सार्वजनिक कार्यों में कुछ भी भाग न ले सकते थे। साधारणतया धनिकों ही का शासन था। राजा अथवा प्रजा-पीड़क (tyrant) यूनान में नेता थे; परन्तु, यह सब कुछ होते हुए भी वे शेष जनता के समान ही समभे जाते थे। उनमें श्रीर श्रन्य मनुष्यों में कुछ भी श्रन्तर न माना जाता था। फ़राख्रो (फ़राऊन) एवं मिनौस उपाधिधारी सम्राटों, ख्रथवा मैसोपोटामिया के नृपति गणों की भाँति ये देवतात्रों के श्रंश न समभे जाते थे। इन्हीं कारणों से प्रचीन सम्य संसार की अपेक्ता युनान में कहीं अधिक विचार-स्वातन्त्र्य एवं शासन-सत्ता-सम्बन्धी श्रौदार्य पाया जाता था। उत्तरीय वनों में वूमने-फिरनेवाली जातियों का 'वैयक्तिक भाव' श्रीर उनका व्यक्तिगत नेतृत्वभाव भी सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा नगरों में प्रविष्ट हुआ। इतिहास में ये ही सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण प्रजातंत्रवादी थे।

यूनानियों में ज्यों ज्यों वर्बर-युद्धों की कमी होती है, त्यों त्यों हमके। इनके मानसिक जीवन में एक नवीन ज्योति दृष्टिगोचर होने लगती है। तय तक जो केवल पुरोहितवर्ग ही का विशिष्ट अधिकार समका जाता था, अथवा नृपतिगण जिसके। धृष्टतापूर्वक
अपने आमोद-प्रमोद की सामग्री समक्तते थे, उसी ज्ञान की प्राप्ति और जीवन-रहस्यों के।
जानने का अब अन्य पुरुप भी प्रयत्न करने लगे थे। ई० पू० छुठी शताब्दी में भी (जिस
समय वैविलन में पैगुम्बर इसाया शायद भविष्यवाणी कर रहे थे) हमें मिलेटस नगर के थेलिस
और ऐनक्स मैएडर तथा इिजसस के हराक्षिटस नामक धनी रईस दिखलाई पड़ते हैं जो
हमारे इस संसार के बारे में नाना प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण जिज्ञासा में लगे हुए थे। वे
जिज्ञासा करते थे कि संसार की वास्तविक प्रकृति क्या है, वह कहाँ से अगया है और उसका

श्रवसान क्या है। वे साधारणतः वतलाये जानेवाले या टालनेवाले उत्तरों से सन्तृष्ट न होते थे। ग्रीक-मस्तिष्क की विश्व-सम्बन्धी इन जिज्ञासात्रों का वर्णन हम इस इतिहास में श्रागे चलकर करेंगे। ये ग्रीक जिज्ञास, जो ई० पू० छठी रातान्दी में कुछ कुछ महत्त्वपूर्ण हो चले थे, संसार के प्रथम दार्शनिक श्रथवा 'ज्ञान-पिपासु' थे।



सिसिली में नेपचून का प्राचीन मन्दिर

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ई० पू० छठी श्रताब्दी मानव-इतिहास में कितना महत्त्व रखती है। कारण यह कि उस समय न केवल यूनानी दार्शनिक ही विश्व की वास्तविक परिस्थिति और उसमें मनुष्य का उपयुक्त स्थान जानने के लिए वैज्ञानिक गवेषणाओं में तत्पर थे, न केवल पैग्रम्यर ईसा या यहूदी भविष्यवाणी को सर्वोत्कृष्ट उच्चता

पर ले जा रहे थे, वरन् जैसा हम आगे चलकर वर्णन करेंगे गौतम बुद्ध भारत में, और कनक्ष्यूशियस तथा 'ला-स्रो-ित्स' चीन देश में जनता को शिच्चा और उपदेश दे रहे थे। निष्कर्ष यह कि इस समय ऐथेम्स से लेकर प्रशांत महासागरपर्यंत सर्वत्र ही मनुष्य के मस्तिष्क में ख़लबली-सी मची हुई थी।

## यूनानियों श्रीर पारसीकों (पारसियों) के युद्ध

दित्तिणीय इटली, एशिया माइनर श्रोर यूनानी नगरों में जिम समय यूनानी लोग मानिसक समस्यात्रों के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूर्वक गवेपणायें कर रहे थे श्रोर वैविलन तथा जेरुसलम के श्रंतिम पैगुम्बर जिस समय मनुष्य की विवेचना-शिक्त को स्वतन्त्र करने में तत्पर थे उस समय मेद तथा पारसीक नाम की दो उत्साही एवं साहसी श्रायं- जातियां प्राचीन-संसार पर श्रपना श्रिथकार जमा, एक वहे साम्राज्य—'पारसीक-साम्राज्य' का निर्माण कर रही थीं जो उस समय तक संसार में श्रद्वितीय था। साइरस नामक सम्राट् के शासनकाल में लीडिया सरीखा श्रन्यन्त प्राचीन, सभ्य श्रीर धनाद्ध्य प्रदेश तथा वैविलन भी इस साम्राज्य में मिला लिये गये थे। लेवास्ट के फ्रिनीशियन नगर श्रीर एशिया माइनर के कुल यूनान नगर करद बना लिये गये थे। कम्बीसिस ने मिस्र को जीत लिया था श्रीर डेरियस प्रथम जो मेद-जाति का था श्रीर जो फ़ारस के शासकों में तीसरा (५२१ ई० पू०) था—सारे संसार का स्वामी प्रतीत होता था। उसके श्रश्यारोही राजदूत उमके शाही फ़र्मान (राजाजार्ये) लिये हुए डार्डेनिलस से सिधुपर्यंत, श्रीर उत्तरीय मिस्र से लेकर मध्य एशिया तक, सर्वत्र ही धूमा करते थे।

यह सच है कि यूरोपीय यूनानी लोग अर्थात् इटली, कार्येज, सिसली—श्रीर फिनिशियन-उपनिवेश फारस-साम्राज्य के अंतर्गत न थे। किंतु वे भी पारसीकों को सम्मान-हिष्ट से देखते और उनसे उरते थे। इसके विरुद्ध उत्पात मचानेवाले केवल वे पुरातन नॉर्ड (आर्थ) क्रवीले थे जो मध्य एशिया और दिल्ला रूस में रहते थे और जो सीधियन कहलाते थे। वे इस साम्राज्य की उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वीय सीमाओं पर वारम्वार छापा मारा करते थे।

इस लम्बे-चौड़े पारसीक-साझाज्य में केवल पारिसयों ही की वस्ती न थी। यह विजेता जाति तो इस बृहत्काय राज्य में ज़ुद्रसंख्यक थी। इसके घाने से पहले जो जातियाँ इन मृभागों में रहती थीं वहीं श्रव भी वहाँ थीं। घन्तर केवल इतना ही था कि फ़ारसी को श्रव राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया था। प्रर्थ (Finance) एवं व्यापार ध्रमी सैमिटिक (सामी) जातियों ही के हाथ में था। टायर (Tyre) श्रौर सिडन श्रव भी प्राचीन काल की भाँति भूमध्यसागर के महान् वन्दर थे। समुद्रों में सैमिटिक जातिवालों ही के जहाज़ चलते थे। विविध स्थानों में श्राते-जाते रहने के कारण बहुत-से सैमिटिक जाति के विश्वकों एवं व्यापारियों को यहूदी परम्परा श्रौर यहूदी धर्म-ग्रन्थों में श्रपने इतिहास की समानता प्रतीत होती थी श्रौर वे उन्हें सहानुभृतिपूर्ण मालूम होते थे। परन्तु साम्राज्य में यूनानी प्रभाव की वृद्धि हो रही थी। यूनानी जाति समुद्र पर श्रव सैमिटिक लोगों की भयंकर प्रतिद्वंद्वी होती जा रही थी; श्रौर निष्पन्च तथा प्रखर बुद्धि के कारण, यूनानी जाति के लोग श्रफ़सरी का काम भी राग-द्वेष के विना श्रत्यन्त ही श्रच्छी रीति से संपादन करते थे।



ऐथेन्स के एक प्राचीन मिट्टी के पात्र का टुकड़ा । पात्र के ऊपर की रॅगाई में यूनानी व्यापारी जहाज़ पाल और दाँडों-सहित दिखाये गये हैं ।

सीथियन जाति के कारण ही डेरियस प्रथम को यूरोप पर आक्रमण करना पड़ा था। वह सीथियन घुड़सवारों के देश अर्थात् दिक्षणी रूस मे पहुँचना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिए वह वासफ़ोरस के जल-ग्रीव की राह सैन्य-सिंहत यूरोप मे उत्तरा। वलगेरिया मे होकर नावों के पुल-द्वारा डैन्यूव नदी पार कर वह दूर तक उत्तर दिशा में चला गया। परन्तु सैन्य-दल को वड़ी हानि उठानी पड़ी। पारिसयों की फीज अधिकाश पैदल थी; अश्वारोही सीथियन जाति ने मैदान में आकर उनका कभी सामना तो न किया, किंतु वे पारसी सेना के पीछे पीछे लगे रहते, उसकी रसद को लूट लेते

और पिछड़े या राह-भूले सिपाहियों को मार डालते। इस कारण श्रन्त में लाचार होकर सम्राट् डेरियस श्रत्यन्त श्रपकीर्त्त के साथ पीछे लौटा।

वह स्वयं तो सुसा नामक नगर को (जो उसकी राजधानी थी) लौट गया, परन्तु उसने एक पारसी सैन्य-दल थूंस श्रीर मैसिडोनिया में छोड़ दिया। मैसिडोनिया ने डेरियस कं श्रधीनता स्वीकार कर ली। उपर्युक्त पराजय के परचात् एशिया के यूनानी नगरों ने भी विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया जिससे यूरोप के यूनानियों को भी इस भगड़े में सिम्मिलित होना पड़ा। यह देख डेरियस ने इनको भी जीतने की ठानी। फ्रिनिशियन जहाज़ी वेड़े की सहायता से उसने एक एक कर समस्त द्वीप जीत डाले श्रीर श्रन्त में ई० पू० ४९० में ऐथेन्स पर मुख्य श्राक्रमण किया। एक वहुत वड़ा जहाज़ी वेड़ा भी एशिया माइनर श्रीर पूर्वीय भूमध्यसागर के वन्दरस्थानों से खाना किया गया श्रीर पारसी-सेनायें ऐथेन्स के उत्तर में मैराथन नामक स्थान पर उतरीं। परन्तु ऐथेन्सवासियों ने इनको बुरी तरह पीट कर भगा दिया।

इस समय एक अद्भुत घटना हुई। यूनान में ऐथेन्स का सबसे भीपण प्रतिद्वंद्री स्पार्टा था। परन्तु इस विपत्ति के समय ऐथेन्स-वासियों ने एक शीव्रगामी दूत-वारा स्पार्टा वासियों से विनती कर कहलाया कि वह यूनानियों को वर्वरों की दासता से बचावें। इस शीव्रगामी दूत ने (जो भविष्य की मैराथन दीड़ों में भाग लेनेवालों का पूर्व रूप था) उस उन्दर-खावड़ देश में, सी मील से अधिक की दूरी को, दो दिन से कम ही में समाप्त कर डाला। स्पार्टा के रहनेवालों ने भी इसका उत्तर उदारतापूर्वक और शीव्रता से दिया। परन्तु तीन दिन के पश्चात् जब स्पार्टा का सैन्य-दल ऐथेन्स पहुँचा तो युद्ध-मैदान में हारे हुए पारसी योद्धाओं के शव देखने के श्रतिरिक्त उसके लिए वहाँ और कार्य ही न रह गया था। आरस का जहाज़ी वेड़ा भी एशिया को लीट गया था। यूनान पर पारिसयों का प्रथम आक्रमण इस प्रकार से समाप्त हो गया।

श्रमला युद्ध इससे कहीं श्रिष्क भीषण् था। मैराथन में श्रपनी पराजय का हाल सुनने के उपरान्त डेरियस का शीघ ही देहान्त हो गया। तदनन्तर उसका पुत्र श्रीर उत्तरा- धिकारी, ज़रकसीज़, यूनानियों का दलन करने के लिए चार वर्षपर्यन्त सेना तैयार करता रहा। भय के कारण कुल यूनानियों में कुछ समय के लिए ऐक्य हो गया। ज़रकसीज़ के सैन्य के समान वड़ी सेना संसार में इससे पहले कभी एकत्रित न हुई थी। परन्तु उसकी सेना थी वेडौल। सैन्य न कहकर इसको परस्परिवरोधी लोगों का महान् जमघट कहना ह श्रिषक उपयुक्त होगा। ई० पू० ४०० में नावों के पुल-हारा टार्टेनिलीज़ नामक जलग्रीव को पार कर इस सैन्य-दल ने यूनान में प्रवेश किया। समुद्र के किनारे-

किनारे जैसे जैसे यह पँचमेली सेना आगे बढ़ती जाती थी, बैसे ही बैसे, एक ऐसा ही असंगत जहाज़ी वेड़ा साथ-साथ आगे बढ़कर इनको रसद पहुँचाता जाता था। थर्मोपली की तंग घाटी में पारसी सेना की स्पार्टा-निवासी लियोनिडस से मुठभेड़ हुई। इस नरपुङ्मव के साथ केवल १,४०० सैनिक थे; परन्तु वे ऐसी वीरता से लड़े कि धशुओं के दाँत खड़े हो गये। इस युद्ध में सब यूनानी सेना मारी गई। एक भी सैनिक जीता न बचा। परन्तु पारसियों। को भी इतनी हानि उठानी पड़ी कि थैवेस (यूनान का नगर है, इसको मिस्र देश का नगर नहीं समभना चा हए) और ऐथेन्स प्रवेश करते समय ज़रकसीज़ की सेना का मिज़ाज बहुत कुछ ठीक हो गया था। थीविस ने आत्मसमर्पण करके संधि कर ली। नगर-निवासियों के भाग जाने के कारण ऐथेन्स में आग लगा दी गई।

यूनान ख्रव विजेताओं के हाथ में ख्राता हुआ-सा दीखता था। परन्तु समस्त ख्राशाओं के विरुद्ध, अत्यन्त चमत्कारिक रीति से विजयश्री फिर भी उन्हीं को मिली। परिमाण में पारसी वेड़े से तिहाई से भी कम यूनानी वेड़े ने पारिसयों के जहाज़ों को सैलामिस की खाड़ी में नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। फल यह हुआ कि ख्रपने सैन्य की रसद इस प्रकार से कटती देखकर ज़रकसीज़ का साहस टूट गया और वह ख्राधी सेना लेकर एशिया माइनर की ओर शीधतापूर्वक लौट गया; और शेष आधी की ई० पू० ४७६ में प्लेटिया नामक स्थान में घोर पराजय हुई। यूनानियों ने पारसी वेड़े के वचे-खुचे जहाज़ों को भी एशिया माइनर के माइकेल नामक स्थान पर इसी समय बिलकुल नष्ट कर दिया।

पारिसयों का भय जाता रहा। एशिया के अधिकांश यूनानी नगर स्वतंत्र हो गये। हिरोडोटस के लिखे हुए इतिहास में—जिसको लेखवद्ध इतिहासों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हैं—ये घटनायें विस्तारपूर्वक अत्यन्त ही रोचक रीति से लिखी गई हैं। एशिया माइनर के हैलीकारनेसस नामक आयोनियन नगर में ई० पू० ४८४ में इस हिरोडोटस का जन्म हुआ था। सत्य एवं वास्तविक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने मिस और वैविलन की यात्रा की थी। माइकेल की हार के अनन्तर पारस में राजवंश के बहुत से उपद्रव उठ खड़े हुए थे। स्वयं ज़रकसीज़ का ई० पू० ४६५ में वध कर दिया गया; और फिर मिस्न, सीरिया और मीडिया में विद्रोह हो जाने के कारण इस वृहत् साम्राज्य के ज़ुद्र-कालीन नियंत्रित शांति का भी सदा के लिए अन्त हो गया। हिरोडोटस के इतिहास में पारिसयों की दुर्वलता पर अधिक ज़ोर दिया गया है। आधुनिक विचार से तो यह इतिहास वास्तव में—ऐक्य-द्वारा पारिसयों पर जयलाभ करने के लिए यूनानियों को उत्तेजना देनेवाला प्रचार-साहत्य ही समभा जायगा। हिरोडोटस स्पार्टा-निवासियों के



कोरिन्य के विशाल मन्दिर का श्रव केवल इतना ही श्रंश शेप रह गया है।

ऐरिस्टागोरस नामक व्यक्ति से (तत्कालीन ज्ञात संसार का एक मानचित्र दिखलाकर) कह-लाता है कि ''देखो जहाँ एक ख्रोर ये वर्वर जातीय पुरुष युद्ध-भीरु हैं, वहाँ दूसरी ख्रोर तुम लोग रण विद्या-विशारद हो। ' '''परन्तु फिर भी, जितना सुवर्ण, चाँदी, काँसा,



सुनियम के अन्तरीप के निकट नेपचून के मंदिर का अवशिष्ट भाग।

कारचोवी के काम के कपड़े और पशु और दास उनके पास हैं उतने संसार की अन्य किसी जाति के पास नहीं हैं। यदि तुम चाहो तो यह सब सामग्री तुमको मिल सकती है।"

#### यूनान का वैभव

पारस की पराजय के पश्चात् की डेढ़ शताब्दी को यूनानी सम्यता का श्रव्यन्त वैभव-शाली युग समभना चाहिए। यह सच है कि उस समय ऐथेन्स, स्पार्टा श्रीर अन्य राज्यों में यूनान में उत्कर्प प्राप्त करने के लिए परस्पर घोर संघर्प हो रहा था (अर्थात् ई० प० ४३१ से लेकर ४०४ पर्यन्त के पैलोपोन्नेसियन युद्ध) श्रीर श्रंत में मैसोडोनिया-निवामियों का समस्त यूनान पर आधिपत्य हो गया। (ई० पू०, ३३८) फिर भी, उस समय के यूनानियों के कार्य, शेप मानवेतिहास में, पथ-प्रदर्शक के तुल्य समभे जाते हैं।

इस मानसिक उत्कर्ष का अग्रणी अथवा प्रधान कार्यचीत्र ऐयेन्स नामक नगर था। इस नगर पर (ई० पू० ४६६ से लेकर ४२ पर्यन्त) तीस वर्ष तक, पैरिक्रीज़ नामक एक अत्यन्त ही श्रोजपूर्ण एवं उदारचेता व्यक्ति का श्राधिपत्य रहा। पारिसयों-द्वारा भरमसात् हो जाने पर इसी महापुरुप ने नगर का पुनिर्निर्माण किया था। श्राज-कल दृष्टिगोचर होनेवाले ऐथेन्स के सुन्दर भग्नावशेषों का अधिकांश इसी महाभाग के घोर प्रयत्नी का फल है। परन्तु नगर के भौतिक निर्माण ही से संतुष्ट न हो इसने उमका मानसिक पुनरुत्थान भी कर डाला। इसने केवल वास्तुविद्या-विशारद और शिल्पी ही वहाँ न बुलाये थे, प्रत्युत किव, नाट्यकार, दार्शनिक और शिक्षक भी ऐयेन्स में एकत्रित किये थे। हैरोडोटस ने ऐथेन्स में आकर अपना इतिहास (ई० पू० ४३०) मुनाया था। सूर्य श्रीर तारकों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक बृत्तान्त भी ऐनेक्सेगोरस ने इसी नगर में लेख-वढ़ किया था। श्रीर ईसकाइलस, सोफ्रोक्रीज़ और सूरीपिडीज़ ने—एक दूसरे के अनन्तर—इसी स्थान पर यनानी नाटकों को सींदर्य्य एवं उन्कृष्टता की पराकाष्टा तक पहुँचाया था।

पैरिक्सीज़ ने ऐथेन्स के मानसिक जीवन को जो उत्साह दिया वह उसकी मृत्यु के बाद भी बना रहा। श्रीर बद्यपि पैलोपीन्नेसियन युद्ध श्रीर देश पर 'प्रमुत्य' क़ायम करने के लिए निरर्थक श्रीर दीर्घकालीन संग्रामों ने यूनान की शांति नष्ट कर दी थी, फिर भी पैरिक्सीज़ का उत्पन्न किया हुत्र्या जान श्रीर कला का शोक ऐथेन्स में ज्यों का त्यों क़ायम रहा। ऐसा मालूम पड़ता है कि राजनैतिक श्राकाश को तिमिराच्छन्न देखकर मनुष्य का मस्तिष्क निरुत्साहित होने के बजाय वास्तव में श्रीषक उत्साहित श्रीर तींग्रामी हो गया।

यूनानी संस्थाओं में एक विशेष प्रकार के स्वातन्त्र्य के होने के कारण, पैरिक्लीज़ के समय से भी बहुत पहले से ही, यूनानियों में वाद-प्रति-वाद की निपुणता को महत्त्वपूर्ण समभा जाने लगा था। वहाँ की समस्याओं का अंतिम निर्णय न तो राजा करते थे और न पुरोहित। उनका निर्णय मुख्य पुरुषों के परिषद् अथवा जन-सभायें (Assemblies of the People) करती थी। ऐसे परिस्थित में धारावाहिक रूप से बोलने और योग्यतापूर्ण वाद-प्रतिवाद करने की योग्यता शिक्षा के आवश्यक अंग समभी जाने लगी और सोफ़िस्ट, मामधारी एक ऐसा शिक्तक-वर्ग उत्पन्न होगया जो नवयुवकों को इन कलाओ की शिक्ता देता था। किंतु बिना ज्ञान के तर्क नहीं किया जा सकता। अतएव वक्तृता के साथ ही साथ जान की भी वृद्धि होने लगी। सोफ़िस्टो की शिक्ता और प्रतिद्वाद्वता के कारण स्वभावतः शैली, विचार की पद्धित और तर्कां



। ऐथेन्स में पारथनन के प्रसिद्ध उमरे हुए चित्र का एक ऋश । यूनानी वास्तुकला का एक उन्कृष्ट नमूना । इसकी तुलना पींछे दिये हुए पशुत्रों के चित्रों से कीजिए ।

पड़ी थीं । सुकरात के माथ कुछ मेधावी नवयुवक हो गये। प

की उपयुक्तता की कड़ी जाँच होने लगी थी। जिस समय पैरिक्कीज की मृत्य हुई उस समय सुकरात नामक एक व्यक्ति इसलिए ख्याति प्राप्त कर रहा था कि वह वडी योग्यता से निःसार यक्तियो खंडन कर देता है। ऋौर वास्तव मे सोफिस्टो স্থধিকাংগ शिचा में निस्सार युक्तियाँ भरी

सोफ़िस्ट का परिवर्तित रूप स्फी है परन्तु दोनों के द्यर्थ में भेद है।



एकोपोलिस (ऐयन्स) पेरोझोज़ की पेरणा से बने हुए कुछ मंदिरों श्रौर स्मारकों के भग्नाबरोप।



एपीडारस (यूनान) का थियेटर । यूनानी थियेटर का यह उत्कृष्ट नमूना ग्रय भी ग्रव्ही हालत न है। जर्मनी की प्रत्यन्त प्रशस्त गेलरी दर्शनीय है।

श्रंत में उसकां जन-साधारण के विचारों को सुभित करने का श्रपराध लगाकर (ई० पू० ३६६ में) प्राणदंड की श्राज्ञा दी गई। दंडित होने पर तत्कालीन ऐथेन्स के गौरवयुक्त प्रथानुसार, श्रपने ही घर पर, मिश्रमंडली में बैठ कर उसने हैमलीक नामक वस्तु से वने हुए एक श्रत्यन्त तीत्र विप को पीकर श्रपना प्राण् विसर्जन किया। किन्तु उसके दाएडत होने पर भी लोगों के विचारों की उथल पुथल कम न हुई। सुकरात की शिष्यमंडली उसकी मृत्यु के बाद जनता में उसकी शिक्षा का प्रचार करने लगी।

इन युवकों में प्लेटो (अफ़लात्न) का नाम (ई० पू० ४२७ से लेकर ३४७ पर्य्येत) विशेषतया उल्लेखयोग्य है। सुकरात की मृत्यु के उपरांत वह ऐकैडमी (उद्यान-विशेष) के कुञ्जों में दर्शन-शास्त्र की शिक्षा दिया करता या जो दो प्रधान भागों में विभक्त थी; त्रर्थात् मानव-विचार की पद्धति तथा उसके त्राधारं। की जाँच त्र्यौर राजनैतिक संस्थात्रों की समीना । वह ही पहला व्यक्ति था जिसने एक यूटोपिया (त्रादर्श समाज) की रचना की। यूटोपिया वह पुस्तक है जिसमें एक ऐसे समाज की योजना की जाती है जो किसी भी विद्यमान समाज से भिन्न और अच्छा हो। मानव-समाज विना चूँ-चपड़ किये हुए उपस्थित सामाजिक परम्परा श्रौर रीति-रिवाजों को माननेवाले मानव-समाज के सामने ऐसी पुस्तक का रखना वास्तव में बहुत वड़े अभृतपूर्व साहस का कार्य था। मानव-समाज को सम्बोधन कर प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है: "जिन सामाजिक एवं राजनैतिक बुराइयों के कारण आप इस समय कष्ट उठा रहे हैं उनमें से अधिकांश का निराकरण आपकी ही शक्ति में है। प्रवल इच्छा-शक्ति और साहस के द्वारा त्राप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि त्राप विचार करें त्रीर त्रपने विचारों के त्रानुसार कार्य करें तो त्राप त्रव से कहीं अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से जीवन यापन कर मकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है।" यह उच एवं साहसपूर्ण शिचा जन-माधारण के मस्तिष्क में अब भी नहीं धुस पाई है। 'रिपबुलिक' नामक एक ग्रन्थ उसकी प्राथमिक रचना थी। उसमें उसने कुलीनों-द्वारा शासित एक प्रकार के वर्ग-तंत्रवाद (Communistic Aristocracy)) की कल्पना की है। नियम-विधान Laws नामक एक त्रधूरा ग्रन्थ इसकी त्र्यन्तिम रचना है; त्रीर उसमें यूटांपिया त्रर्थात् भविष्य में त्रानेवाले मर्वागपूर्ण ममाज के कान्त-कायदों की योजना है।

विचार-प्रणाली और शासन-पद्धांत के सम्बन्ध में आलोचन-विवेचन का कार्य प्लेटों के बाद उसके शिष्य अरस्त् जो लाइसियम में शिचा देता था, करता रहा। यह मेसोटोनिया-प्रान्त के स्टेगिरा नामक नगर का रहनेवाला था। इसका पिता उस प्रदेश के राजा के यहाँ वैद्य था। अरस्त् ने कुछ समय तक वहाँ के राजपुत्र सिकन्दर के। भी पढ़ाया था जिसके महान् कार्यों का वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। विचार-पढ़ित के सम्बन्ध में अरस्तू ने जो काम किया उससे मीमांसा-शास्त्र उन्नित की उस अवस्था में जा पहुँचा जहाँ से उसे १,५०० वर्ष तक लोग आगे न ले जा सके। १,५०० वर्ष वाद जब मध्यकालीन विद्वानों ने इस विषय का अध्ययन करना आरम्भ किया तो वे प्राचीन प्रश्ने का विवेचन पुनः करने लगे। इसने कोई यूटोपिया नहीं वनाई। अरस्तू यह जानता था



ऐरेक्टियम में मिहरावों का सहारा देनेवाले स्त्री के त्राकार के वने हुए केरियार्टाटटीज़ नामक स्तम्भ । यह प्राचीन पवित्र स्थल ऐक्षोपोलिम (ऐथेन्स) में है ।

के प्लैटो के उपदेशानुसार अपने भाग्य के वश में करके पहले मानव-समाज के। याधिक जान और अधिक निश्चित जान—की आवश्यकता है। इसलिए अरस्त् ने क्रम-पूर्वक उस ज्ञान के। एकजित करना आरम्भ किया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते हैं। यह वास्तविक वातों या तथ्य के। एकजित करने के लिए अनुसंधान करनेवालों के। भेजा करना था। वह भौतिक विज्ञान का पिता था। वह राजनितिक विज्ञान का प्रवर्तक था। लाइनिज्ञान



में अध्ययन करनेवाले उसके विद्यार्थियां ने एक सौ अद्वावन भिन्न भिन्न । हैंगडोटस का प्रणालियों की तुलना करके उनका अध्ययन किया था।

प्रणालियों की तुलना करके उनका अध्यथन किया था।

पना ने मिलकर
यहाँ ई० पू० चतुर्थ शताव्दी में हमके। ऐसे पुरुप मिलते हैं जिन्हें हैं नायक नियत
काल के विचारवेत्ता' कह सकते हैं। शिशुवत् स्वम महश, पुरातन विचार पद्धित नई विजय
जीवन-समस्याओं के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित समालोचनाओं के आक्रमणों के सामने रू कर
पड़ रहा था। उन देवताओं और दानवां की भयंकर सांकेतिक वातो और मृर्तियों का, और
उन निपेधों, और टोना-हुटकों और भयां का अन्त है। गया जो स्वतन्त्र विचार के पथ
में रोड़े डाल रहे थे। स्वतन्त्र, निश्चयात्मक और क्रम-बद्ध विचार करने की शैली का
आरम्म हुआ। उत्तरीय जङ्गलों से निकलकर, हाल ही में वाहर आनेवाली. इम जाति ने
अपने शुद्ध, निर्मल एवं भारहीन-मस्तिष्क-द्वारा प्राचीन मंदिरों के अधकार महश रहम्य
पर मानों दिन के प्रकाश की विना किसी अवरोध के प्रविध कर दिया।

## सिकन्दर महान् का साम्राज्य

ई० पू० ४३१ से लेकर ४०४ पर्यन्त पैलोपौनेशियन युद्ध से यूनान का विध्वंस है। रहा था। उसी समय उत्तर में उसका सजातीय पड़ासी, मैसेडोनिया, धीरे-धीरे शांक प्राप्त कर ग्राधिकाधिक सभ्य होता जा रहा था। इस देश की भाषा यूनानी से बहुत-कुछ मिलती जुलती थी श्रीर यहाँ के प्रतिद्वंद्वियों ने श्रीलंपिया के खेलों में कई बार भाग भी लिया था। फ़िलिप नामक एक अत्यन्त योग्य और उच्चाकांची पुरुष ई० पू० ३५९ में इस स्तुद्र देश का राजा वन वैठा। वह अपने देश की ओर से यूनान में कुछ दिनों बंधक रहा था। इमी कारण इसकी संपूर्ण शिचा पूनानी प्रणाली से हुई थी; अौर बहुत संभव है कि समस्त एशिया के। सम्मिलित रूनानी शक्ति-द्वारा जीतने का हैरोडोटस का विचार (जिसका मंडन त्राइसेक्रिटिस नामक दार्शनिक ने किया था) शायद फ़िलिप के। मालूम था।

सबसे प्रथम इसने अपने राज्य के। बढ़ाकर सुब्यवस्थित किया और साथ ही साथ मेना का भी पुनःसंगठन कर डाला। पिछले सहस्र वर्षों से तो मिलकर लड़ती हुई पैदल सेना और त्राक्रमणकारी त्राश्वरथों-द्वारा ही युद्ध के भाग्य का निर्णय होता था। बुड़सवार भी लड़ते थे किंतु वे अकेले-दुकेले अव्यवस्थित रूप से छाटी-मोटी मुठभेड ही किया करते थे। फ़िलिप ने अपनी पैदल सेना का पंक्तियद होकर लड़ना सिखाया जिसे उस समय मैमिडोनियन व्यृह कहा जाता था, श्रौर श्रश्वारोहियों का जिसमें सर्दार हाते थे—उसने व्यवस्थित हे। कर लड़ने की रीति सिखाई श्रीर इस प्रकार उसने श्रश्वारोही सेना श्रर्थात् श्मिले का त्राविष्कार किया। इन रिसालों के त्राक्रमण उसके त्रौर उसके पुत्र सिकन्दर के युद्धों में प्राय: अन्तिम और सबसे भयंकर ह की पैटल मेना की मंगुख रे।क रखता था, खौर भिन्न करके उमकी पैटल मेना के टाहिने-वायें धनुपभारी कैनिक वार्गा-द्वारा रथों के घोड़ों का रेते थे।

नवीन मन्यदल के महारे फ़िलिप अपं युनान तक जा पहुँचा था श्रीर चिरोनिया ह

पैदल सेना का व्यूह शतुत्रों त्र के अश्वारोहियों के छिन-पृष्ठ के। नष्ट कर टालता था।

सीमा बढ़ाकर थिसली की राह ) पू० ३३६) ऐथेन्स खीर उसकी मित्रमंडली के हराकर उसने समस्त यूनान का अपने अधीन कर लिया । हैंगेडांटम का स्वप्न अन्त में सत्य होता दीख पड़ने लगा । समस्त यूनानी राज्यों की सभा ने मिलकर अपने फिलिप के पारसियों के विरुद्ध संयुक्त पूनान अर मैसेडोनिया का सेना-नायक नियन किया । ई० पू० ३३६ में उसकी सेना का अप्रगामी दल उसकी चिरकाल से में ची हुई विजय यात्रा का आरंभ करके एशिया में पहुँच भी गया । किंतु वह उसका अनुगमन न कर

सका। उसका यथ कर दिया
गया। लोगों का विचार है
कि फ़िलिप के द्वितीय विवाह
कर लेने पर उसकी प्रथम स्त्री
(ऐलेक्ज़ैंटर की माता) रानी
स्रोतिम्पियस ने ही ईप्यांवश
उसका वथ करा दिया था।

परन्तु ऋपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए फ़िलिए ने असा-धारण प्रयत किये थे। संसार के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्त को केवल इस वालक का शिवक नियत करके ही पिता के चित्त का शाति नहीं हुई थी वरन् उसने व्याने युद्ध-सम्बन्धी विचार और अनुभवों से भी अपने पुत्र के। भली-भाँति परि-चित कर दिया था। उसने उसे युद्ध का भी अनुभव प्राप्त कराया था। चिरोनिया के युद्ध में श्रठारह वर्ष के मिकन्टर ने रिसाले का नेतृत्व ग्रहण किया था। यही कारग था कि-राज्यारोहण के समय वीम वर्ष



निकन्दर महान् के शिर की मिर्न (ब्रिटिश म्यृज़ियम मे)

की अल्पाबस्था होते हुए भी इस नवसुबक के लिए अपने पिता के अधृरे काम की

एक-दम ले लेना मंभव हुआ श्रीर वह पारस के आक्रमण की योजना को सक्लतापूर्वक कार्य में परिणत कर सका।

मैसेडोनिया और यूनान में दो वर्ष में अपनी परिस्थित दृढ़ करने के पश्चात ई० प्० ३३४ में एशिया में घुसकर ग्रेनिकस के युद्ध में इसने अपनी सेना से कुछ ही अधिक वड़ी पारम की फौज को हराकर एशिया माइनर के बहुत-से नगरों पर क़ब्ज़ा कर लिया। परन्तु यह समुद्र के किनारे ही रहा: टायर और सीडन के जहाज़ी वेड़े पारस ही के अधीन थे जिमसे समुद्रों पर उसी देश का संपूर्ण आधिपत्य था। इसके कारण तट पर वसे हुए नगरों की अधीन कर उनमें अपनी सेना का छोड़ना सिकन्दर के लिए



ईमम में पारिंगयों के ऊपर मिकन्दर की विजय। (टाहिनी योर रथ पर टारा श्रीर वाई श्रोर घोड़े पर सिकन्टर।) यह चित्र पाम्पियाई की पच्चीकारी से लिया गया है।

खावर्यक था। यदि वह खाने पीछे के किमी नगर के। शत्रु के हाथ में रहने देता तो यह नय था कि करी पारां। लोग वहाँ खपनी मेना उतार कर उमका राम्ता वद करके उसे खानी मेना खोर देश में खलग न कर दें। ई० प् ० ३३६ में दारा तृतीय खौर उसकी विशाल पंचमेली नेना में ईमम नामक स्थान पर उमका मामना हुखा जहाँ उमने उसे नष्ट कर डाला। देट शताब्दी पूर्व डार्डेनिलिम के जलग्रीय का पार करनेवाली ज़रकमीज़ की मेना के ममान यह पारमी मेना भी खन्यन्त खनीमल खोर वेजीड़ थीं। इसके खितरिक. दारा के रनिवान के माथ होने खीर बहुगंग्यक दरवारी खफ्मरों की उपस्थित तथा खसंख्य

नौकरों के कारण वह वेडौल गई थी। तथा सीडन ने सिकन्दर के सम्मुख धात्मसमर्पण कर दिया परन्तु टायर ने वीरता से उसका सामना किया। घन्त में उस महान् नगर पर शत्रुओं ने घ्राधिकार करके उसे लूटा और अन्त में नष्ट कर दिया। गैज़ा पर भी इच्ज़ा कर लिया गया और ई० पू० ३३२ के घन्त में वह विजेता मिस्र में युस पड़ा जहाँ से पारसियों के। निकाल कर देश का शासन उसने घ्रपने हाथों में ले लिया।

उसने सिकंदरेता श्रीर सिकंदरिया में वड़े वड़े नगर वसाये जिनमें उसकी सेना स्थल-मार्ग से पहुँच सकती थी। इसलिए वहाँ विद्रोह की संभावना नहीं थी। फ़िनीशियन नगरों का व्यापार इन नगरों में उठ श्राया। पश्चिमी भूमध्यसागर के फ़िनीशियन इतिहास से श्रकस्मात् श्रन्तर्धान हो जाते हैं—श्रीर तत्काल ही सिकंदर के वसाये हुए सिकंदरिया श्रादि नये व्यापारी नगरों में यहदी प्रकट हो जाते हैं।

जिस प्रकार सिकंदर से पहले तातमीज़, रैमसीज़ थौर निका ने मिस्र से वैविलन पर चड़ाई की थी, उसी प्रकार सिकंदर ने ई० पू० ३३१ में उस नगर पर आक्रमण कर दिया। किंतु उसने टायर होकर यात्रा की । विस्मृत-प्राय निनेवा नगर के खँडहरों के पास खारवेला के मैदान में दारा से उसकी मुठभेड़ हुई थौर इस युद्ध की सबसे महत्त्वपूर्ण लड़ाई हुई। पारसी रथों का आक्रमण विफल हुआ। मैसिटोनिया के रिसाले ने विशाल पंचमेली पारसी सेना के छिन्न-भिन्न कर दिया और विजय में जो झुछ कमी रह गई थी वह पैदल-ब्यूह ने पूरी कर दी। दारा ने पीछे हटती हुई सेना का नेतृत्व प्रहण किया। उसने सिकंदर का रोकने का फिर उद्योग नहीं किया। वह उत्तर की थोर मेद लोगों के देश में भाग गया। सिकन्दर वैविलन पहुँचा जो उस समय भी समृद्धिशाली थौर महत्त्वपूर्ण समभा जाता था। वहाँ से वह सुसा श्रीर पार्किपोलिस गया। वहाँ एक उत्सव के वाद—जिसमें खूब मिदरापान किया गया था—उसने चक्रवर्ती सम्राट् दारा का गुजप्रासाद जला दिया।

वहीं तेन्सिकन्दर ने शीवतापूर्वक मध्य एशिया में अपनी सेना की घुमाया और इस सिलसिले में वह पारसीक साम्राज्य की श्रंतिम सीमा तक चला गया। पहले वह उत्तर की श्रोर मुड़ा। दारा का पीछा किया गया। उपाकाल के समय वह पकड़ लिया गया। उस समय वह श्रपने रथ में मरणासन्न हो रहा था क्योंकि उसके ही श्रादमियों ने उसका वध कर डाला था। जिस समय यूनानी सेना के श्रयतम दलवाले वहीं पहुँचे, उस समय तो वह जीवित था, किंतु सिकन्दर के वहीं पहुँचेने के पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सिकन्दर कैस्पियन समुद्र के किनारे तक पहुँच गया। वह पश्चिमी तुर्किस्तान के पहाड़ों में घुस गया श्रोर फिर हिरात (जिसे उसने स्यापित किया), कांग्रल श्रोर खेंदर की

घाटों में होता हुआ भारतवर्ष में पहुँचा । वहाँ सिंधु नदी के किनारे \* एक भारतीय राजा पुरु से उसकी एक वड़ी लड़ाई हुई । यहाँ मैसिडोनियन सेना का पहले पहल हाथियों



श्रयोलो वेलवेडियर । यह मूर्ति रोम में पोप के वेठिकन नामक महल के संग्रहालय में रक्षित है ।

से लड़ने का श्रवसर मिला, किंतु उन्होंने हाथियो की सेना का भी परास्त कर दिया। अंत में जहाज़ वना कर वह सिंधु नदी के महाने की त्रोर बढ़ा श्रीर वहाँ से वलूचिस्तान के किनारे किनारे छः वर्ष की अनुपिस्थिति के बाद ई० पू० ३२४ में सूसाजा पहॅचा। यहाँ स्राकर स्रव सिक-न्दर ने इस विशाल साम्राज्य के। व्यवस्था-द्वारा दृढ करने श्रीर नवीन प्रजा के। संतप्ट रखने के प्रयत प्रारम्भ किये; श्र<sup>ौ</sup> पारसांक सम्राटो की भौति वस्त्र तथा मुकुट धारगा करना श्रारम्भ किया। परन्तु श्रंतिम कार्य के कारगा

भंगीडोनिया के मेना-नायक उससे ईंग्यों करने लगे जिसका उसे कुछ दुःख भी हुया।

यह युद्ध वास्तव में फेलम नदी के किनारे हुया था—प्रमुवादक।

सम्राट्ने वैविलन-निवासी स्त्रियों से श्रपने कितने ही सेनानायकों का विवाह करवा दिया जिससे 'पूर्व श्रीर प्रिचम' का वैवाहिक सम्यन्ध भी स्थापित हो गया। परन्तु श्रपनी इस संगठन-नीति का फल देखना उसके भाग्य में नहीं लिखा था श्रीर एक दिन साथियों के वीच श्रायन्त श्रिषक मिदरा पी जाने से उसके। ज्वर श्रागया जिससे ई० पू० ३२३ में वैविलन में उसका प्रायान्त हो गया।

फिर यह विशाल साम्राज्य मी उसकी मृत्यु के वाद तुरन्त छिन्न-भिन्न हो गया। पारसी साम्राज्य का अधिकांश भाग (अर्थात् सिंधुनद से लेकर ऐफ़्रेसस पर्य्येत के भू-प्रदेशों का) सैल्यूक्स नामक एक सेना-नायक ने हथिया लिया। मिस्र देश टीलेमी ने ले लिया और मेसिडोनिया पर ऐन्टिगोनस का अधिकार हो गया। शेप साम्राज्य में स्थान स्थान पर कभी कोई सूरमा स्वामी वन वैठता था और कभी कोई। टिकाऊ वात छुछ भी नहीं थी। फिर कुछ काल पश्चात् वर्वर जातियों के आक्रमण भी उत्तर दिशा की ओर से दिन प्रतिदिन अधिकाधिक तीन और भयङ्कर होने लगे। पश्चिम में उत्पन्न होनेवाली 'राम-प्रजातन्त्र' नामक एक नवीन महाशक्ति ने—जिसका वर्णन हम आगे करेंगे—संड संट भृमि पर अपना अधिकार जमाकर जब तक अधिक स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर ली तब तक इन भू-भागों पर वर्वरों के ऐसे ही आक्रमण होते रहे।

# सिकंदरिया का पुस्तकालय स्त्रीर स्रजायबघर

सिकंदर के समय के पहले ही से यूनानी लोग श्रिधकांश पारसीक साम्राज्यों के भागों में व्यापारियों, कारीगरों, राजकर्मचारियों श्रीर वेतनमोगी सैनिकों के रूप में श्रुस रहे थे। जरकसीज़ की मृत्यु के वाद वहाँ के राजवंश में ग्रहकलह आरंभ हुआ। इस कलह में ज़ेनोफ़न नामक एक यूनानी सेनापित की श्रध्यच्ता में दस हज़ार वेतनभोगी ग्रीक सैनिकों ने भाग लिया था। वैविलन से उनके एशियायी यूनान में लौटने की कथा ज़ेनोफ़न ने श्रपनी "रिट्रीट श्राफ़ दि टेन थाउज़ैग्ड" नामक पुस्तक में लिखी है। युद्ध की कहानियों की यही सर्वप्रथम पुस्तक है जिसे किसी सेना के श्रिधपित ने लिखा है। सिकंदर की विजयों श्रीर उसके चिष्कि साम्राज्य के उसके सेनापितयों में वँट जाने से प्राचीन संसार में यूनानियों श्रीर उनकी भाषा, रीति-रिवाजों श्रीर सम्यता के फैलने में बड़ी उत्तेजना मिली। यूनानियों के इस प्रकार के चिह्न सुदूरवर्ती मध्य एशिया श्रीर उत्तर पश्चिमी भारत में श्रव भी मिलते हैं। भारत की कला के विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा।

कहने के। तो ऐथेन्स सदियें। तक कला श्रीर संस्कृति का केन्द्र माना जाता रहा श्रीर वहाँ के शिक्तणालय ई० सन् ५२६ श्रयांत् लगभग एक सहस्र वर्षपर्यन्त चलते भी रहे, परन्तु याड़े ही दिनों में संसार का यौद्धिक नेतृत्व सिकन्दर-द्वारा स्थापित—भूमध्यसागर के उस पार वसे हुए—श्रलेक्ज़ेंट्रिया नामक एक नवीन व्यापारिक नगर के। प्राप्त हुश्रा। मैंसेटोनिया-निवासी एक सेनानायक टोलेमी इस देश का राजा हो गया। उसने फ़ैराश्रो की उग्राधि धारण कर ली श्रीर यूनानी के। राज्य-भाषा बनाया। राजा होने से पूर्व यह व्यक्ति निकन्दर का श्रत्यन्त श्रभिन्न-हदय मित्र था; श्रीर वह श्ररस्तू के सिद्धांतों से श्रोत-प्रोत हो रहा था। राजा होने ही इसने जान श्रीर गवेषणा का कार्य योग्यतापूर्वक सुव्यवस्थित कर टाला। रमने निकन्दर के शुद्धों का एक इतिहास भी लिखा था किन्तु श्रभाग्य से यह लुम हो गया है।

तिकन्दर ने श्रम्स् की गवेपणाश्री के। जारी रखने के लिए प्रचुर धन से सहायता वी थी। परन्तु विज्ञान के लिए सर्वप्रथम स्थायी निधि टैलिमी प्रथम ने ही स्थापित की। म्यूजैज़ कहलानेवाली यूनान की विद्या की नौ र्षाधष्ठात्री देवियों के प्रीत्यर्थ इसने श्रलेक्ज़ेंद्रिया में एक म्यूज़ियम (श्रथवा विद्यार्मान्दर) वनवाकर उन्हीं देवियों के नाम से अर्पण कर दिया जो सिकंदरिया का म्यूज़ियम हुआ। देा-तीन पीढ़ियों तक सिकंदरिया में वड़ा महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक काम हुआ। ज्यामिति-शास्त्र के निर्माता 'यूक्तिड', पृथ्वी के श्राकार का पता लगानेवाले ऐराटौस्थेमीज़—जिनको निकाली हुई पृथ्वी के व्यास की लम्यार्ड में श्रव केवल पचास मील ही की श्रशुद्धि पाई जाती है—Conic Section (शंकुगणित) के लेखक ऐपोलोनियस, तारों का सर्वप्रथम मानचित्र और सूची वनानेवाले हिपारकम और वाष्य-चालित एंजिन के सर्वप्रथम श्राविष्कारक हरो—ये सव महापुरुप वहाँ के वैज्ञानिक श्राकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्रों में श्रधिक प्रभा-पूर्ण नक्त्र थे। प्रसिद्ध विज्ञानक्ता श्राक्तिमंडीज़ साइराक्यूज़ से श्रव्ययन करने के लिए यहाँ श्राया था श्रोर टम म्यूज़ियम में बहुषा श्राता-जाता रहता था। हरीज़िलस शरीर-रचना-शास्त्र के श्रत्यन्त विग्यज यूनानी पंडित थे और कहा जाता है कि वे जीवित प्राणियों के श्रंग-छेदन की किया करते थे।

सम्राट् टैालेमी प्रथम और द्वितीय के शासन-काल में एक या दे। पीड़ियां तक— अलेक्लेंड्रिया की वैजानिक गवेपणात्रों और विद्या का प्रकाश इतना तीन रहा कि वैमा फिर संसार के। ईसा की सालहवीं शताब्दी तक नसीव न हो सका। परन्तु वह स्थायी न था। अध्यापक मैहेफ़ी का मत है कि उसके हास का मुख्य कारण यह था कि वह 'राजा का' विद्यालय था और उसके अध्यापकों तथा सदस्यों की नियुक्ति स्वयं फ़रायों करता था और उनका वेतन भी वही देता था। अरस्त् का शिष्य और मित्र-सम्राट् टीलेमी 'प्रथम' जब तक फ़राओ रहा तब तक तो काम ठीक ठीक चलता रहा, परन्तु उसकी मृत्यु के बाद मिस्नदेशीय भाव युस आने के कारण टैालेमी-राजवंश के लोग ज्यो-ज्यों पुराहित। के फन्दे में पड़कर उस देश के धर्म की उत्रति में दत्तचित्त होने लगे, त्यो त्या उनकी बचि विद्यालय के कार्यों से उठती गई और इस नियंत्रण के कारण गवेपणा के भाव वा गला युट-सा गया। प्रथम सी वर्ष के कार्य के पश्चात् म्यूज़ियम ने के।ई महत्त्वपूर्ण काम नहीं किया।

श्राधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति लेकर श्रकेले जानार्जन की व्यवस्था करना ही टालेमी प्रथम का ध्येय न था। श्रलेक्ज़ेंड्रिया के पुस्तकालय में उसने ममस्त विश्व-जान के एकत्रित करने का भी प्रयत्न किया था। वहाँ पर न केवल पुस्तकों का मंचय था, वरन् उनके। लिखकर वेचने की भी पृरी-पूरी व्यवस्था की जाती थी। वहाँ नक़लनवीमों का एक समूह पुस्तकों की प्रतिलिपि करके उनकी संख्या सदा बट्टाया करता था।

वर्त्तमान-कालीन मानसिक जीवन-विधि का वास्तव में इसी समय प्रारम्भ होता है; ग्रोर जानाजन के परचात् सुव्यवस्थित रूप से उसका प्रचार भी इसी काल से त्रारम्भ होता है। ग्रलेक्ज़ेंड्रिया के म्यूज़ियम ग्रीर पुस्तकालय की स्थापना ने मानव-इतिहास में मनुष्य-जाति के एक महान् युग का त्राविर्माव किया। ग्राधुनिक इतिहास का प्रारम्भ भी वास्तव में यहीं में होता है।



श्रस्त हक्युंलेनियम ने प्राप्त कटाचित ई० १० चतुर्थ शताब्दी की बनी हुई मृति ।

नरी बनाये । स्वच्छ काँच बनाने की श्रोर उसका ध्यान कभी नहीं गया । इसी प्रकार धारु का कार्य करनेवाले कुशल कारीगर हथियार श्रीर श्राभुपण तो श्रच्छे-से-श्रच्छे बनाते

वैज्ञानिक गवेपगात्रो श्रीर उनके प्रचार का कार्य विम-वाधाओं के होते हए भी चलता रहा। एक कठि-नाई तो यह थी कि इस समय लोग टार्शनिक का "भलमानुस" या "शरीफ़" समभते थे श्रीर उसके तथा व्यापारियो श्रीर कारीगरो के वीच वड़ा सामाजिक ऋतर था। उन दिनों काँच का कार्य करनेवालों तथा ठठेरो का वाहल्य था पर इन वैजा-निको से उनका कुछ भी मार्नामक संपर्कन था। काँच का कारीगर श्रत्यन्त मन्दर रंग-विरंगी शीशियाँ श्रथवा पोत बनाना था पर उमने लैन्स (श्राकार-वर्द्धक काँच) प्रथवा प्रलोरेंस के जैसे मप्रसिद्ध एवं सुन्दर पान-पात्र कभी थे, परन्तु उन्होंने वैज्ञानिक (तुला) तराज़् कभी न वनाई । दार्शनिक भी श्रग्रु त्रीर पदार्थों की प्रकृति के विषय में तो बहुत विचार करता था; परन्तु उसे मुलम्मा, रंग, इत्यादि का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था। होता भी कहाँ से! पदार्थों की ग्रार तो उसका ध्यान ही न था। यहीं कारण था कि अपने अल्प अवसर के दिनों मे श्रलेक् केंडिया ने न तो कोई सुक्ष्मदर्शक यंत्र ही उत्पन्न किया श्रीर न कोई रसायन-शास्त्र ही। यद्यपि हेरो ने वाष्पचालित एज्जिन का आविष्कार किया तथापि उसकी सहायता में न कभी पानी फेंका गया, न नाय ही चलाई गई श्रीर न कोई अन्य लाभदायक कार्य ही हुआ। आंपांध-विभाग को छोड़कर, विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग उस समय बहुत कम किया गया। विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करने से लोगों का ध्यान उस श्रोर श्राकर्पित होता है। इम ध्यान श्रौर उत्नाह से नान की उन्नति को उत्तेजना मिलती है और उससे उसकी उन्नति कुछ दिनों चलती है। अतएय जय टौलेमी प्रथम तथा द्वितीय का मार्नासक कौत्हल न ग्हा तय काम को चालू रखने के लिए कोई हेतु न रह गया । म्यूज़ियम के वैज्ञानिक अनुसधान ऐसी हर्स्तालिखत पुन्तकों ही मे धरे रह गये जिन्हें कोई न जानता था, श्रीर जब तक यूरोप में मान नक पुनकत्थान (रेनेसेन्स) न हुआ तव तक मनुष्य-जाति को उनका पता भी न चला। फिर, यारपीय पुनरुत्थान के समय, वैज्ञानिक कैतिहल का पुनर्जीवन होने पर ही मानव-समाज को इनका श्रस्तित्व मालूम हुआ।

श्रीर न पुस्तकालय ने पुस्तक तयार करने की कला ही में कोई उमित की। प्राचीन संसार के लोग चिथड़ों से कागृज़ बनाना न जानते थे। यह श्राविष्कार नो चीनियों ने किया था। पिर्चिमीय जगत के इसका जान ईमा की नवीं शताब्दी ने प्रथम न था। श्रतएय चर्मपत्र श्रथवा पिपाइरस' नामक दृक्ष की छाल के दुकड़ों पर ही—जिनके सिरे जोड़ लिये जाते थे—उस समय पुस्तकें लिखी जाती थीं; श्रीर वे जन्मपत्र की भौति लपेट कर रखी जाती थीं। इनके खोलने, पढ़ने श्रीर प्रसद्ग श्रा पड़ने पर श्रक्ययन करने में बड़ी ही किटनाइयाँ होती थीं। इन्हीं कारणों में, पृष्ठांचाली, छपी हुई पुस्तकों का विकास न हो सका। छापना तो मनुष्या को पापाण्युग में भी श्राता था। मुद्राश्रों का चलन प्राचीन सुमेरिया में भी था; परन्तु कागृज़ का बाहुल्य न होने के कारणों पुस्तकों के मुद्रण में कीई लाभ न था। यह भी संभव है कि नक्रलनवीनों के श्रपने व्यवसाय की रक्षा करने की प्रवृत्ति ने भी पुस्तक-मुद्रण की कला के विकाम होने में वाधा दी हो। इनका निष्कर्ष यह है कि श्रतेक्क्वेंद्रिया में पुस्तकों का वाहुल्य होते हुए भी, उनके सस्ते न होने के कारण, जान का प्रचार जनसाधारण वाहुल्य होते हुए भी, उनके सस्ते न होने के कारण, जान का प्रचार जनसाधारण

में न हो पाया श्रीर वह तत्कालीन धनाढ्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही परि-मित रहा।



भैत्रेय की मृति । उनकी नीमरी शताब्दी की यूनानी-बीद गतिकला का नमूना । (मालकंद में प्राप्त यह मृति होएडयम म्युज़ियम में रसी है ।)

इस प्रकार इस मानसिक अध्यवसाय की ज्ञान-ज्याति उन थाड़े-से लागां तक ही परिमित थी जो उन तन्ववेत्तात्रों के संपर्क में थे जिन्हें टौलेमी-वंश के प्रथम दे। राजाओं ने एकत्रित किया था। घँघली लालटेन के भीतर रक्खे हुए दीप-प्रकाश की उपमा उसके सम्बन्ध में ठीक घटित होती है; क्योंकि ऐसी दशा में लालटेन के भीतर जाज्वल्यमान प्रकाश होते हुए भी काली और मैली चिमनी के कारण लाग उसे देख नहीं पाते। संसार उसी पुराने ढरें पर चला जाता था श्रीर उसके। इस बात की ख़बर ही न थी कि भौतिक तत्त्व-ज्ञान का बीज वो दिया गया है श्रीर इसके फल-स्वरूप एक दिन समस्त जगत् में क्रांति-सी मच जायगी। परन्तु श्रलेक्ज़ेंड्या में भी थाड़े ही दिनों में श्रंधविश्वास के वादल छा गये श्रीर श्रगले महस्र वर्ष तक श्ररस्तृ का वोया हुआ यह वीज यों ही खंधकार में पड़ा रहा। परन्तु वाद में इसमें कुछ स्पन्दन हुत्रा श्रीर श्रंकुर निकलने लगे। कुछ ही शर्ताब्दियों में वह श्रंकुर ज्ञान श्रीर स्पष्ट विचारों का इतना विशाद वृत्त हो गया कि उसमे याज समस्त मानव-जीवन ही परिवर्त्तित हो रहा है।

ई० पू० तृतीय शताब्दी में यूनानियों की मानिमक उर्जात का केन्द्र केवल खलेक्केंड्रिया ही न था। खलेक्केंडर के खल्य-कालीन बृहत् माम्राज्य के छिन्न-भिन्न होनेवाले खनेक भागों

में क्लिने नगर परे हुए ये जहाँ मानसिक जीवन की ज्याति जगमगा रही थीं । उदाहररार्थ निसली वा माइराक्यूज़ नामक मृनानी नगर या जिसमें दो शताब्दी पर्यंत विचार और विज्ञान की ख़्व चर्चा रही । इसी प्रकार, एशिया माइनर के 'परोंमम' नामक नगर में भी एक वृहत् पुस्तकालय था । परन्तु इस भव्य यूनानी संसार पर प्रय उत्तर की थ्रोर से ब्राकमणों के प्रहार होने लग गये थे । यूनान, फ़्रीजिया थ्रोर मेंसेडोनिया-निवासियों के पुरखा जिस राह से आये थे उसी से नार्ड वंशज, गॉल नामक, एक वर्वर जाति के समूह के समूह अब प्रवेश करने लगे । इन प्रहारों के कारण यूनानी समाज पहले तो डगमगाया थ्रौर फिर चकनाचूर हो गया । गॉल-जाति के वाद ही व्यपने का 'रोमन' कहनेवाले नवीन विजयी लोग इटली से निकल पड़े थ्रौर इन्होंने दारा थ्रौर सिकन्दर के वृहत् साम्राज्य का समस्त पश्चिमाई धीरे धीरे हिथया लिया । योग्य होते हुए भी इनमें



बुद्ध का निर्वाण । स्वात नदी की घाटी की एक यूनानी वौद्ध-मृर्ति । (कदाचित् ३५० ई० की वनी हुई)

कल्पनाशिक का श्रभाव था । ये लोग विज्ञान श्रीर कला की श्रपेक्षा क्रानृन श्रीर लाभ की श्रोर ही श्रिधिक ध्यान देते थे । इसी समय मध्यएशिया की श्राक्रमणुकारी जातियों ने सैल्यूकस का साम्राज्य छिन्न-भिन्न कर दिया जिससे पश्चिमीय जगत् का सम्यन्य भारत से टूट गया । ये पार्थियन नामक धनुर्धारी घुड़सवार ये जो यड़े यड़े भुरडों में चलते थे । इन्होंने ई० पू० तीसरी शताब्दी में पार्सिपोलिस श्रीर सुसा के यूनानी-पारनी-नाम्राज्य फा० २३

#### संसार का संदित इतिहास

१७५

की प्रायः वहीं दशा की जो मेद श्रीर पारसीकों ने उसकी छुठी श्रीर सातवीं ई० पू० शताब्दियों में की थी। इसके श्रितिरिक्त श्रन्य गृह-विहीन भ्रमण्शील जङ्गली जातियाँ भी इस समय पूर्वित्तर केरण से निकल रही थीं। परन्तु श्रार्य-भाषा-भाषी सुन्दर गारकाय नार्डिक वंशाबी के विषरीत ये पीतकाय, कृष्णुकेशी जातियाँ, मंगील वोलियाँ वोलती थीं। इनका विशेष ग्रनान्त हम श्रागे चलकर लिखेंगे।

# गौतम बुद्ध की जीवनी

श्रव हम श्रपनी कथा को तीन शताब्दी पीछे ले जाते हैं; कारण यह है कि हमें एक ऐसे महान् शिक्तक का उल्लेख करना है जिसने समस्त एशिया के धार्मिक जगत् में एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसका नाम था गौतम बुद्ध। जिस समय पैग्रम्यर इसाया वैविलन में यहूदियों को श्रपनी भविष्यवाणी सुना रहे थे, श्रीर ऐफ़िमस में बैठे हुए हैराक्रि-टीज़ प्राकृतिक जगत् के तत्वों पर दार्शीनक विचार कर रहे थे, लगभग उसी समय यह महापुरुप भी वाराण्यसी में विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा था। पृथ्वी पर थे सब महात्मागण् एक ही समय श्रयांत् ईसामसीह से छ: सौ वर्ष पूर्व श्रवतीर्ण हुए थे; परन्तु एक को दूसरे का कुछ भी पता न था।

ई० प्० छुठी शतान्दी संसार के इतिहास में निस्संदेह श्राहितीय है। मनुष्य का मिस्तिष्क इस शतान्दी में प्रायः सर्वत्र ही एक श्रपूर्व प्रतिभा दिखा रहा था। हमने 'सर्वत्र' इसिलिए कहा है क्योंकि चीन में भी उसी समय ऐसी ही यौदिक क्रांति हो रही थी। प्रत्येक स्थान के निवासी राजा, पुरोहित श्रीर यिलप्रदान-सम्यन्धी रुड़ियों के यंधनों से मुक्त होकर श्रात्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की मीमांसा में लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानों २,००० वर्ष के शैशवकाल को न्यतीत कर मनुष्य-जानि युवायस्था में पदार्पण कर रही थी।

भारत का त्यारंभिक इतिहास इस समय भी श्रंधकार में छिपा हुत्रा है। ईमा से लगभग २,००० वर्ष पूर्व श्रार्य-भाषा-भाषी पुरुष एक श्रथवा श्रनेक श्राक्रमणों-द्रारा पर्श्चमोत्तर कोण से श्राकर भारत में वस गये थे श्रीर उन्होंने श्रपनी भाषा, सम्यता एवं श्राचार-विचार उत्तरीय भारत के प्रायः सब भागों में फैला दिये थे। यह जानि जिम श्रायंवाणीं को बोला करती थी वह संस्कृत कहलाती है। ये लोग जिम समय इस देश में श्राये उस समय गंगा श्रोर सिंधु के प्रदेशों पर एक श्यामवर्ण जाति का श्राधकार था। उस जाति की सभ्यता तो श्रिषक जिल्ला थी परन्तु मनोवल की उसमें बहुत कमी थी। श्रार्य-जाति इनके साथ उतनी स्वच्छन्दता से मिश्रित नहीं हुई जितनी स्वच्छन्दता से यूनानी

श्रीर पारसीक मिश्रित हुए थे। वे उनसे श्रलग बने रहे। जिस समय भारतवर्ष का इतिहास ऐतिहासिकों को सबने पहले श्रस्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगता है उस समय भी भारतीय नमाज में वर्ग-विभाग विद्यमान पाया जाता है। इन वर्गों के उपभेद भी दिखलाई पड़ते हैं जिनमें श्रापम में न तो सहभोज हो सकता था श्रीर न विवाह; श्रीर न स्वच्छन्द सामाजिक गंमिलन। यह वर्ग-विभाग भारत के समस्त इतिहास में मौजूद है। यही कारण है कि परम्पर स्वतन्त्रतापूर्वक रोटी-वेटी का सम्बन्ध रखनेवाली सरल योरोपीय श्रीर मंगोल जातियों में भारतीय जाति में की कुछ भिन्नता हो जाती है। वास्तव में हिंदू (भारतीय) नमाज छोटे छोटे ममाजं। से बना हुया एक बृहत् समुदाय है।

हिमालय उपत्यका-स्थित एक प्रांत पर राज्य करनेवाले एक राजवंश में सिद्धार्थ गीतम का जन्म हुया था। उनका विवाह उन्नीस वर्ष की श्रवस्था में एक सुन्दरी से हुया था जो नाने में उनकी बहुन लगनी थी। युवावस्था में उनकी मृगया तथा श्रन्य श्रामोद-प्रमोदो का भी व्यनन था श्रीर वे श्राना समय बहुधा उपवनों, कुन्जो तथा हरे-भरे धान के गेनो में विनाया करने थे। परन्तु इस प्रकार के जीवन में भी उनके हृदय में श्रमंतोप के प्रकृत जनने लगे। गीतम का श्रमंतीप साधारण श्रमंतीप न था। प्रत्युत उनकी एक ऐसे श्रितीय मिन्तफ की प्रयन व्यथा थी जो महान् कार्य करने के लिए तड़प रही थी। उन्हें एमा प्रतीन होने लगा कि जिस प्रकार का जीवन में व्यतित कर रहा हूँ वह वास्तविक जीवन नहीं है प्रत्युत एक श्रयकाशमान है—श्रीर वह भी ऐसा श्रयकाश है जो श्रपनी श्रवधि से कहीं श्रीर वह गया हो।

किर मीतम को यह बीध हुआ कि संगार में रोग श्रीर मृत्यु के कारण सारे सुख श्रीण हिएक है। वे हुमी संकलप-विकल्प में ये कि उनका समागम एक परिवाजक साधु में हो गया। साधुश्री के श्रीचार-संबंधी नियम बहुत कहे होते थे श्रीर वे श्रीपने समय का श्रीधार भाग ध्यान तथा धर्मचर्चा में स्थतीत करते थे। जीवन के बास्तविक तस्य की मालूम यरगा हो। उनका ध्येय था। गीतम के हृदय में भी इस तस्य की खोज की उत्कट श्रीणागा उत्तत हो गरे।

उनकी तथा में लिखा है कि वे इस योजना पर विचार कर ही और ये कि उन्हें पुत्र एक्स का शुक्त संबाद मिला। इसे सुनते की गीतम के हदया में विचार उठा कि यह कर करता वंधन की गया जो नीएमा प्रोगा।

एक रेनगर की लीड़े तो देखा कि उनके बुदुन्दी, पुत्र जन्म की राशियों मना रोजें। उस पत्रन के उपलब्ध में भीज दिये गये। खीर नाच कराये गये परना मानीसक एएस के कारण गणि में उनकी खीर राजुल गई। उनकी देशा उस पुरुष की नीति

थी जिसको श्रपने घर में श्राग लग जाने की सूचना मिली हो। उन्होंने श्रपने सुखी परंतु उद्रयहीन जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया। वे सुपके से श्रपनी स्त्री के श्रयनमंदिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने तेल के छोटे से दीपक के प्रकाश में देखा कि उनकी न्या नवजात शिशु को बाँहों में लिपटाये हुए फ़्ल-शय्या पर श्रानन्द से सो रही है। उनकी यह प्रवल इच्छा हुई कि वे नवजात शिशु को प्रथम श्रौर श्रोतिम बार छाती से लगा लें। परंतु न्या के जाग जाने के भय से वे कक गये श्रौर श्रंत में घोड़े पर सवार होकर वे भारनीय निर्मल चाँदनी में उसी रात घर से निकल पड़े।

गित्र में वे बड़ी दूर निकल गये। प्रातःकाल जब वे अपने राज्य की सीमा से आगे निकल गये तब उन्होंने अपना घोड़ा एक नदी के तीर की रेती में रोका। उन्होंने अपने नवे नंबे केशों को तलवार से काटा और आभृपण उतार टाले और उनकी, घोड़े तथा तलवार मिला। उन्होंने उसने घर भेजवा दिया। कुछ और आगे बड़ने पर एक भिलारी मिला। उन्होंने उसने अपने बन्द बटल लिये। इस प्रकार समस्त सांसारिक बंधनों को काट कर उन्होंने आनप्रांति के लिए न्वतंत्रता प्राप्त की। दिज्ञण-दिशा में विध्य-गिरि के अंचल में माधु मंत्रों के आश्रम थे। वे अब उसी और चल दिये। साधु-समाज पर्वत-कंदराओं में निवास बरना था। केवल निधार्तिच के लिए ही नगर में उनको आना पड़ता था। यदि वंदि जिआमु उनके पास आता तो वे उसे धर्मापदेश दिया करते। परंतु समस्त दर्शनों में पारंगत हो जाने पर भी गीतम की आतमा को उन वचनों से तृति न हुई।

भारतीयों का यह नदा में विश्वाम रहा है कि घार तपस्या और उपवास करने, तिया जीतने तथा शारीर को विविध प्रकार के कह देने में अपूर्व आन तथा वला की प्राप्ति होता है। गीतम में उन विचारों की खब परीचा की कमीटी पर कमा। पाँच शिष्यों की स्था है। गीतम में उन बलों गये खीर वहाँ उपवास तथा धोर तपस्या करने लगे। विवास तथा पार तपस्या करने लगे। विवास तथा चार विवास की शांत कारा या नारों। खीर फैल गया; परंतु उनको सत्य का तनिक भी बीध न हुआ। परंत वर्षल दशा में, एक दिन टरलने हुए वे इसी विषय का जितन कर को भिक्त स्था है हि एक दिन हो है। मैंशान्ताभ करने ही यह बात स्थानया उनकी समभ में भारती हि एक होने के समान इन नाथनों से शन प्राप्ति खसंगव है।

कुभानिश्चि के तिए जब उन्होंने साधारण नीजन मीगा श्रीर भविष्य के लिए परित रहता व्यवस्थात कर दिया. ती उनके साधी घवरा गये। परंतु उन्होंने ती श्रव पर्यक्त कर दिया भा ति सवल मिल्ल्ड श्रीर स्वस्थ सरीर में ही मनुष्य स्पय की क्षेत्र कर रहत है। परंतु वे शिचार उस समय देश जब होता होंगी ही के विषय में। दुई पन शिष्यवर्ग उनका साथ छोड़ वनारस की श्रोर चला गया। गातम श्रकेले हो रह गये। जव हम किसी जटिल एवं गहन विषय का मनन करते हैं, तव उस विषय का हमारा जान इतने धीरे धीरे बढ़ता है कि उसकी वृद्धि का हमको लेशमात्र भी बोध नहीं होता। परन्तु पूर्ण जान

प्राप्त करते ही सहसा प्रकाश की भाँति. श्रंतरात्मा दीप्तिमान हो उठती है और उसी समय श्रात्मा के। पूर्ण विजय का वोध होता है। ठीक यही दशा गैतम की भी हुई। नदी के तीर एक वड़े वृत्त के नीचे वे भोजन करने वैठे ही थे कि उन्हें यह दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। सत्य जीवन क्या है ?---यह उनका श्रव प्रत्यक्त दीखने लगा। कहा जाता है कि वह इस विपय पर परे एक दिन श्रीर एक रात्रि-पय्यंत गंभीर विचार करते रहे श्रौर इसके उप-रांत संसार के। अपने इस जान का सिखाने के लिए चल पड़े।



त्रसदेश की बुद्ध-मूर्ति यह मूर्ति संगमर्भर की बनी है और माँटले से लाई गई है। इस समय यह इंडिया-म्यून्तियम में है।

वे बनारस गये । वहाँ जाकर उन्होंने उन शिष्यो का, जा उन्हें जंगल में छोड़कर चल दिये थे, खोज निकाला और उनके नवीन उपदेश सुनाकर फिर ने अपना शिष्य वनाया । अव वे बनारस में मृगदाव (सारनाथ) में कुटिया बना कर रहने लगे और वहाँ उन्होंने एक प्रकार का विद्यालय खोल दिया जिसमें कितने ही ज्ञान के इच्छुक आने लगे।

उनके उपदेश का प्रारंभ उसी प्रश्न से होता है जा युवावस्था में उनके हृदय में उठा था—अर्थात् मेरे पूर्ण सुखी न होने का क्या कारण है ? यह प्रश्न आत्मपरीच्या के



धमेख स्तूप सारनाथ (यह छुठी शताब्दी ईसवी में वना है।)

लिए था। इस भारतीय शिजक ने 'स्व' अर्थात् (अहंभाव) के। नहीं भुलाया । इन्होने इसी 'श्रहं' भाव पर विशेषरूप से ज़ोर दिया और वे चाहते थे कि मनुष्य अपने अहंकार के। मिटा दे। मनुष्य की वासनायें ही दुख का मूल हैं—यही इनकी शिक्षा थी। जब मनुष्य की वासनाओं का अंत नहीं होता, तब तक उसका जीवन कष्टमय रहेगा और अंत भी दख-पूर्ण होगा । जीवन में तीन प्रकार की वासनायें होती हैं श्रीर तीनों ही बरी हैं। प्रथम वासना में तुधा, लोभ तथा सब प्रकार के विपय-भोगो की गराना होती है। व्यक्तिगत ऋहंकार की श्रीर श्रमरत्व की वासनायें द्वितीय श्रेगी की वासनायें हैं। तीसरी वासना व्यक्तिगत सफलता, सांसारिकता,

लोभ इत्यादि हैं। प्रत्येक प्रकार की वासना के। जीत कर ही मनुष्य जीवन-जनित कष्ट एवं घृणा से वच सकता है। इनके। जीत लेने पर श्रीर श्रहंभाव के नाश हो जाने पर श्रात्मा के। परम पद श्रर्थात् निर्वाण की प्राप्ति होती है।

यही इनके उपदेशों का धार है । यूनानियों के उपदेशों से, जा यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का ध्यानपूर्वक देखो और भयरहित होकर ठीक ठीक समसो, तथा यहूदी लोगों के उपदेशों से, जो यह कहते हैं कि ईश्वर का भय खाकर सत्य मार्ग का अवलम्बन करो, ये (भारतीय) दार्शनिक विचार कहीं अधिक जिटल एवं गंभीर हैं और उतनी सुगमता से समक्त में भी नहीं आते। ये उपदेश तो गौतम के प्रमुख शिष्यों की भी समक्त में भलीभाँति न आ सके थे। यही कारण है कि ज्यों ही गौतम के व्यक्तित्व का प्रभाव जाता रहा, त्यों ही ये उपदेश दूपित हो गये। उस समय भारतीय जनता का यह विश्वास था कि बहुत काल बीतने के उपरांत, समय समय पर पुरुप्विशेष-द्वारा पृथ्वी पर शान का प्रकाश होता रहता है। इस पुरुप्विशेष को "चुद्ध" कहते हैं। गौतम के शिष्यवर्ग ने भी यह प्रसिद्ध कर दिया कि वे आंतम 'चुद्ध' थे। परन्तु इसका प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने स्वयं अपने को चुद्ध वतलाया हो। इनके देहावसान के कुछ दिन बाद ही से उनके जीवन के संबंध में विविध आश्चर्यमयी कथायें वननी प्रारम्भ हो गईं। ऐसी कथाओं पर मनुष्य-हृदय सदा से नैतिक शिचा की अपेना अधिक विश्वास करता चला आया है। अत्रव्व गौतम बुद्ध भी अत्यन्त आश्चर्यमय वना दिये गये।

फिर भी संसार को लाभ ही रहा। यह सत्य है कि निर्वाण का सक्ष्म तत्व समभना जन-साधारण के लिए श्रसाध्य है, श्रीर यह भी सत्य है कि भारतीय जनता की पुराण-रचना-प्रवृत्ति के कारण कितनी ही श्रलीकिक कथाश्रों ने गौतम के सरल जीवन श्रीर कार्य को छिपा दिया, फिर भी गौतम के विचारों का वह श्रंश, जिमे वे श्रार्य श्रष्टांग धर्म कहते ये, लोगों की समभ में थोड़ा-यहुत श्रा ही गया। इस धर्म में मानसिक शुद्धि, तद् उद्देश, सद् वचन, सत्कर्म श्रीर पिवत्र जीवन पर लोर दिया गया है। इनके उपदेशों के कारण लोगों का श्रात्मजागरण हुश्रा श्रीर उदार तथा निष्काम कर्म की श्रोर उनका ध्यान गया।

#### ( 35 )

# सम्राट् ऋशोक

बुद्ध के देहावसान के अनन्तर कुछ पीढ़ियों तक उनके उच्च एवं महान् उपदेश— उनका यह पहला सीधा-सादा उपदेश कि आत्मसंयम से ही मनुष्य का जगत् में सबसे अधिक कल्याण हो सकता है—संसार में अधिक प्रचलित न हो सका। अंत में संसार के महान् सम्राटों में से एक का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ।

हम सिकन्दर महान् के भारत-श्रागमन तथा सिंधुनद पर पुरुराज के साथ उसके युद्ध का वर्णन ऊपर कर श्राये हैं। यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य नामक एक व्यक्ति ने सिकन्दर के सैन्य-शिविर में श्राकर उसको गंगा की श्रोर श्रग्रसर होने तथा समस्त भारत-विजय करने के लिए उकसाया था। उस श्रपरिचित देश में मैसि-डोनिया के योद्धा श्रोर श्रागे वढ़ना नहीं चाहते थे। श्रतएव सिकन्दर श्रागे न बढ़ा। परन्तु कुछ वर्ष वीतने पर (३२१ ई० पू०) विविध पहाड़ी जातियों की सहायता से यूनानियों की सहायता पाये विना ही चन्द्रगुप्त ने श्रपने स्वप्न को सत्य कर दिखाया। उसका साम्राज्य समस्त उत्तरी भारत में स्थापित हो गया श्रोर कुछ ही दिनों में वह इतना प्रवल हो गया कि उसने (३०३ ई० पू०) श्राक्रमण कर सैल्यूकस 'प्रथम' को पंजाव से निकाल वाहर कर दिया। इस प्रकार से श्रंतिम यूनानी चिह्न का भारत से सदा के लिए लोप हो गया। चन्द्रगुप्त के पुत्र ने इस नवीन साम्राज्य की सीमा में श्रीर वृद्धि की, यहाँ तक कि उसका पौत्र श्रशोक—जिसका वृत्तान्त हम लिखने जा रहे हें—(ई० पू० २६४) मदरास से लेकर श्रद्भग्नानिस्तान तक समस्त प्रदेशों पर शासन करने लगा।

त्रपने पिता एवं पितामह का त्रमुकरण करते हुए त्रशोक का विचार भी पहले समस्त भारतीय प्रायद्वीप को जीत लेने का था। उसने मदरास के पूर्वीय तट पर स्थित किलिंग देश को (२५५ ई० पू० में) जीत लिया। युद्ध में उसकी पूर्ण सकलता मिली; परन्तु पृथ्वी के समस्त विजेतात्रों में केवल त्रशोक ही ऐसा हुत्रा है जिसका हृदय युद्ध की नृशंसता एवं यन्त्रणात्रों से ऐसा द्रित हो गया कि उसने उसे सदा के लिए ही त्याग दिया। उसने युद्ध की सदा के लिए ममाही उस दी। उसने स्वयं वौद्ध-धर्म के शान्तिमय उपदेशां



एक लोहन श्रथवा वौद्व ईश्वरीय दृत (ताग-वंश के समय की निर्मित मृर्ति) ब्रिटिश म्यूज़ियम से

को ग्रहण कर लिया श्रौर उसने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में हम केवल धार्मिक विजय ही किया करेगे।



मनुष्य-जाति के कष्टपूर्ण इतिहास में महाराज अशोक का श्रद्वाइस वर्ष का राज्यकाल सबसे ऋधिक देदीप्यमान सुन्दर विष्कम्भक है। उसने देश में विधिवत् कुऍ खुदवाये और



भारहुत का श्रशोक का चित्र

छाया के लिए वृत्त लगवाये। स्थान-स्थान पर श्रीपधालय खोले, जन-साधारण के मनो-रंजनार्थ तथा जड़ी-वृटी श्रादि श्रोपधियों के उत्पन्न करने के लिए उपवन लगवाये। एक मन्त्रिमग्रङल केवल इसी वात के लिए नियत किया कि जड़ली तथा अधीनस्थ जातियों की देख-रेख भले प्रकार होती रहे। स्त्री-शिक्षा का प्रवन्ध किया। उसने वौद्ध-भिन्नु-मंघो

को प्रचर सम्पत्ति प्रदान की. श्रीर उन्हे वौद्व धर्म के शास्त्रों की गभीर यालोचना करने के लिए उत्साहित किया क्योंकि टतने थोडे समय में ही महान भारतीय उस शिचक गौतम के शह. र्पावत्र एव सरल उपदेशां वहत-सी ख़रावियों एवं मिथ्या विश्वासी का सम्मिश्रण हो गया था। उसने उनका परिहार करने के लिए बीड भिद्धयों को उत्साहित किया। अशांक के भेजे हए धर्म-प्रचारक काश्मीर, **भारस, लङ्का और अलेक्** लेडिया तक गये।

राजायां में सर्वश्रंध्र श्रीर सबसे महान् श्रगांक इस प्रकार के थे। उनके विचार अपने समकालीन पुरुपों के विचारों से कही श्रामें थे। उनके देहा-वसान के पीछे न तो कोई ऐसी संस्था ही थी जो



सिद्द-ध्यज

सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने मर्बप्रथम श्रपना उपदेश दिया था श्रशोक ने जो लाट खड़ी की थी उमका यह शिप्तर है। लाट शिखर के पार्श्व में पड़ी है। (इंडियन म्यूज़ियम के एक चित्र से)

उनके श्रमंपूर्ण कार्य को पूरा करती श्रीर न उनका ऐसा कोई उत्तराधिकारी ही हुया जो उनके

नाम जिस प्रकार समय-समय पर वदलता रहा उसी प्रकार कालान्तर से इन जातियों के भी भिन्न-भिन्न संघ बनते श्रीर विभक्त होते रहते थे। इधर-उधर विचरण कर जीवन व्यतीत करनेवाली ग्रह-होन श्रसम्य मंगोल जातियों ने नॉर्डिक जातियों की श्रपेक्षा बहुत पहले ही घोड़े का उपयोग करना सीख लिया था। यह भी बहुत सम्भव है कि ई० पू० १००० के लगभग उन्होंने श्रलताई पर्वत-प्रदेशों में लोहे की भी स्वतन्त्र रूप से खोज कर ली हो। पश्चिम की ग्रह-हीन जंगली जातियों की भाँति पूर्व की ये श्रसम्य जातियाँ भी समय समय पर राजनैतिक ऐक्य स्थापित कर, भिन्न भिन्न सम्य प्रदेशों में श्रसकर उनकी विजेता श्रीर श्रिष्मित वन वैठती थीं।

यूरोप तथा पश्चिमीय एशिया की सभ्यता श्रारंभ में जिस प्रकार नॉर्डिक अथवा सैमिटिक न थी, उसी प्रकार चीनदेश की ऋतीत सम्यता का मंगोल-सम्यता न होना भी सम्भव हो सकता है। यह भी सम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन मिस्र, सुमेरिया तथा द्रविड्-सभ्यता की भाँति, चीनदेशीय सम्यता भी कार्प्येय (Brunet) सम्यता ही रही हो श्रीर ऐतिहासिक युग प्रारम्भ होने से पहले ही कृष्णवर्ण लोगों की पराजय होकर विजेतात्रों के साथ उनका संभिश्रण हां गया हो। प्रारम्भ चाहे जैसे हुआ हो परन्तु ई० पू० १७५० के लगभग हम समस्त चीन को विविध-राज्यों श्रीर नागरिक प्रजातन्त्रों में वँटा हुत्र्या पाते हैं। िकन्तु विभक्त होने पर भी एक सबसे बड़े पुरोहित सम्राट् को, जिसको 'परमात्मा का पुत्र' कहा जाता था, वे सव राज्य कुछ न कुछ ज़मींदारी का कर देते थे। ई० पू० ११२५ में 'शंग' वंश का अन्त हो गया। 'शंग' वंश के पश्चात् 'चाऊ' वंश का राज्य प्रारम्म हुआ। मिस्रदेश के टौलेमी नामक शासक वंश तथा भारतीय अशोक के समय तक इस राजवंश ने समस्त चीन को ऐक्यस्त्र में वाँध रक्खा, परन्तु यह ऐक्य-बन्धन दिन पर दिन ढीला होता जाता था। 'चाऊ-वंश' के सुदीर्घ राज्य-काल में चीन देश के शनैः शनैः वहुत-से विभाग हो गये; यहाँ तक कि हूगा-जातियों ने त्राकर त्रापने राज्य स्थापित कर लिये श्रीर स्थानीय अधिकारिवर्ग भी राजस्व देना वन्द करके स्वतन्त्र वन वैठे । एक चीनी विद्वान् का कथन है कि ई० पू० छठी शताब्दी में चीन में पाँच या छ: हज़ार स्वाधीन राज्य थे। चीन के इतिहास में यह काल 'श्रव्यवस्थित युग' के नाम से विख्यात है।

परन्तु यह अन्यवस्थित युग (Age of Confusion) मानसिक स्फूर्ति, कला के बहुत-से स्थानीय केन्द्रों के बनने तथा सभ्य जीवन की उन्नति के लिए उपयुक्त हुआ। चीन के इतिहास का श्रिधक ज्ञान हो जाने पर हमको मालूम होगा कि यूनान की मौति इस देश में भी विद्या, राजनीति तथा उत्सव श्रानन्द के प्रसिद्ध वेन्द्र थे। चीन के भी श्रपने मिलिटस श्रीर एंयेन्स तथा परगेमम श्रीर मैसिडोनिया थे। चीन देश के इस युग के इतिहास का पूर्णतया ज्ञान



कनप्रयूशियस या कनप्रुची क्यूफ़् में कनप्रयूशियस के मंदिर में पत्थर पर खुदे एक चित्र की प्रतिलिपि। उत्तरी चीन को मेजी गई पुरातस्व-श्रन्वेपक मिशन के कागृज्ञात से। फा० २५

न होने के कारण हम उसका शृङ्खलाबद्ध इतिहास निर्माण करने में श्रसमर्थ हैं। श्रतएव यहाँ पर इस युग का श्रस्पष्ट श्रौर सूक्ष्म वर्णन ही किया जा सकता है।

विभक्त हो जाने पर भी जिस प्रकार यूनान में दार्शनिक उत्पन्न हुए थे श्रीर दुवंल तथा दास हो जाने पर भी यहूदियों में पैगम्बरों का सिलसिला बन्द न हुआ था, उसी प्रकार अव्यवस्थित होने पर भी चीनदेश में उस काल में दार्शनिकों एवं शिचकों की कमी न थी। जोखिम एवं श्रव्यवस्था ही मानों सब स्थानों में उच्च कोटि की मानसिक स्फ़्तिं उत्पन्न कर रही थी। कनफ़्ची का जन्म 'ल्यू' नामक राज्य के एक कुलीन घराने में हुआ था श्रीर वह किसी महत्त्वपूर्ण पद पर था। इसने भी यूनानियों की भाँति ऋपने देश में ज्ञान की खोज के लिए एक विद्यालय खोल दिया था। चीन की अराजकता एवं अव्यवस्था से उसे वड़ा मानसिक कष्ट था। इसने उच्च शासन श्रीर उच जीवन का एक नया श्रादर्श हूँ ह निकाला। एक ऐसे राजा को खोजने के लिए वह बहुत-से राज्यों में घूमा जो उसके शासन तथा शिच्वा-सम्बन्धी विचारों को व्यवहार में ले श्रावे। परन्तु उसे कोई ऐसा राजा नहीं मिला। कुछ दिनों वाद एक राजा मिला भी, किंतु दरवारियों के पड्यंत्रों के कारण इस महान् शिचक की वहाँ कुछ न चल पाई। उसकी सुधार-सम्बन्धी योजना सफल न हो सकी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस घटना के डेढ़ सौ वर्ष पश्चात्, प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी एक राजा की तलाश की थी श्रीर कुछ समय तक वह सिसली के साइराक्यूज़ नामक स्थान के स्वेच्छाचारी राजा डायोनिसियस का सलाहगीर भी रहा।

कनफ़ुची निराश होकर मरा। उसने कहा है कि "कोई बुद्धिमान् राजा मुफे खपना शिक्षक नहीं वनाता और मेरा मृत्युकाल निकट था गया है।" परन्तु अपने नैराश्यपूर्ण जीवन एवं गिरती अवस्था में उसे अपने शिक्षा की जीवनी शिक्ष का पता नहीं था। चीन-निवासियों पर इस शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी शिक्षा की चीन-निवासी 'उपदेशत्रय' में गणना करते हैं। शेप दो उपदेश बुद्ध और लाओत्सि के हैं।

कन्तुची के उपदेशों में वतलाया गया है कि श्रेष्ठ अथवा उच्चकुलाभिभृत पुरुप को किस रीति से जीवन व्यतीत करना चाहिए। गौतम बुद्ध जिस प्रकार अहंभाव को भृलकर शान्ति प्राप्त करने पर, तथा यूनानी वाह्य शान पर और यहूदी धार्मिकता पर ज़ोर देते थे उसी प्रकार उसने भी व्यक्तिगत आचरण पर विशेष ज़ोर दिया। कन्द्रुची अन्य शिच्नकों से कर्श अधिक जनता का हितचिन्तक था। संसार की अव्यवस्था एवं दु:खों को देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठता था। उसकी अभिलापा थी कि मनुष्य श्रेष्ठ हो जायँ जिसमें कि संसार श्रेष्ठ हो जाय। व्यक्तिगत आचरण को नियमित करने का उसने



र्चीन की वड़ी दीवाल यह चित्र उस स्थान का है जहाँ यह दीवाल मंचृरिया के पहाड़ों को पार करनी है।

वहुत अधिक प्रयत्न किया, यहाँ तक कि जीवन के प्रत्येक अवसर के लिए उसने उत्तम नियम बना डाले । उसने देखा कि उत्तरी चीन में शिष्ट, लोकहित का ध्यान रखनेवाला श्रौर कड़ा आत्म-संयमी मद्र पुरुष आदर्श समभा जाने लगा है । उसने इस आदर्श को स्थायी रूप दे दिया ।

'लाखोत्सि' 'चाऊ'-वंशीय राज-पुस्तकालय का वहुत काल तक अध्यद्ध रहा। कनफ़ची की अपेक्षा उसकी शिचा कहीं अधिक रहस्यमयी, अनिश्चित और बुद्धि को चकर में डालनेवाली थी। मालूम होता है कि उसने सांसारिक शक्तियों तथा सुखों के प्रति उदार्सान रहने श्रीर काल्पनिक प्राचीन एवं सरल जीवन को श्रपनाने का उपदेश दिया था। उसके लेख त्रौर उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा दुरूह हैं। उसके लेख पहेलियों के रूप में हैं। उसकी मृत्य के वाद गौतम-बुद्ध के उपदेशों की भाँति, उसके उपदेशों की भी लोगों ने कथाओं त्रादि से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया और उन पर पेचीदा एवं अनोखें त्राचारो त्रौर मिध्या धार्मिक विश्वासों की कुलई चढ़ा दी। जिस प्रकार भारत में मनुष्य-जानि की शैशवावस्था में प्रचलित जादूगरी, टोना, तथा डरावनी मिथ्या कहानियों के श्रादि-कालीन विचारों का युद्ध नवीन विचारों से होता रहा: श्रीर जिस प्रकार श्रंत में इन दिक्रयान्सी विचारों ने उन पर वहीं पुराना वेढंगा पलस्तर सफलता-पूर्वक लगा दिया, उसी प्रकार चीन में भी नवीन विचारों की वही दशा हुई । चीन-देश में प्रचलित, त्राज-कल के वौद्ध-धर्म तथा ता-त्र्यो धर्म (जो श्रिधिकतर लात्र्योत्सि का ही स्थापित किया हुत्रा है) मित्तु, मंदिर, पुजारी श्रीर भेंट इलादि कम से कम, ढंग-ढाँचे में मिस्र तथा सुमेरिया के विल-प्रधान धर्मों जैसे ही हैं—चाहे उनके भाव और विचार भिन्न ही हों। परंत कनफ़ुची की शिक्षा पर ऐसी क़लई नहीं चढ़ी थी। इसका कारण यह था कि वह सरल, स्पष्ट श्रीर थोड़ी थी श्रीर वह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप विगाड़ा जा सके।

चीन का उत्तरीय भाग, जहाँ हाँ-हो नदी यहती है, भावों में कनफ़ुची का धनुगामी हो गया; धौर दिल्खीय भाग, जहाँ यांग-िल-क्यांग नदी वहती है, ताधो-धम को मानने लगा। उन दिनों से लेकर आज तक, चीन के सब मामलों में इन दोनों— धर्मा को मानने लगा। उन दिनों से लेकर आज तक, चीन के सब मामलों में इन दोनों— धर्मात् उत्तरीय तथा दिल्खीय—भागों के भावों में सदेव ही भगड़ा होता चला आया है। याद में इस मतभेद की भलक पीकिन और नानकिन में, तथा अधिकारी वर्ग के समान विचारवाले, खरे और प्राचीन शैली के धनुयायी उत्तर तथा संशयपूर्ण लिलत कलाप्रिय, शिथिल और प्रयोग-प्रिय दक्षिण में भी वरावर मिलती आती है।

कन्तुचा के समय में चीन के जो विभाग ये उनकी ई॰ पू॰ छठी शताब्दी में धन्यन्त निरुष्ट दशा हो गई। 'चाऊवंश' तब ऐसा निर्वेल तथा खविश्वसनीय हो गया था कि लायोत्सि ने दुखी हो राज्य-दरवार का एकांत-बास ले लिया उन दिनों चीन में तीन शक्तियों का बोल-बाला था। 'त्सि' तथा 'त्सिन' नामक उत्तरीय चीन की दो शक्तियाँ पराधीन होते हुए भी वास्तव में स्वाधीन थीं; श्रीर वहाँ की सपूर्ण सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। तीसरी शक्ति नाम था 'च' और यह एक सैनिक शक्ति थी जा 'यागित्स' नहीं की घाटी में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही थी। 'त्सि' तथा 'त्सिन' उपयंक नामक शक्तियों ने मिलकर 'चं' के। अन्त में दवा दिया श्रीर उस पर विजय प्राप्त कर समस्त चीन में शान्ति स्थापित कर दी। इसके पश्चात्, उस समय जव भारत में श्रशोक का राज्य था, 'त्सिन-वंश' के राजा ने चाऊवंशीय राज-राजेश्यर के यज्ञ-सम्बन्धी यलि के पात्र छीन कर, यजादि कार्य स्वयं संपादित करना

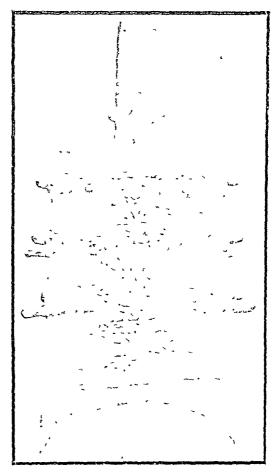

किंसे का एक प्राचीन चीनी घंटा इस पर प्राचीन लिपि में यह खुदा हुया है—''निट्र-ज़िले के हिंग गाँव के मुखिया के लिए बनाया गया।'' यह ई० प्० छुठी शताच्टी—चाऊ-वंश के पिछले काल का है। (बिक्टोरिया और ऐलवर्ट मंग्रहालय सें)

प्रारम्भ कर दिया । शि-हुआँग-ती नामक उसके पुत्र की (जी ई० पू० २४६ में राजा और ई० पू० २२० में राजराजेश्वर हुआ था) चीनी इतिहासकारों ने 'प्रथम सार्वभौम राजराजेश्वर' की पदवी दी है।

· 'शि-हुआँग-ती' सिकन्दर से कहीं अधिक भाग्यशाली था। नृपति तथा सम्राट् दोनों की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। उसके दृढ़ शासन-काल से चीन के निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ। उत्तरीय मरुस्थल-निवासी हूणों के आक्रमणों का उसने वड़ी दृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम 'चीन-देश की वड़ी दीवार' कहते हैं।

# इतिहास में रोम का पदार्पण

भारतीय पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के महान् अवरोघों श्रीर मध्यएशिया तथा भारत के पूर्व दिग्धतीं देशों की पर्वतमालात्रों के वास्तविक पार्थक्य के होते हुए भी, पाठक मा रूप । प्रभाग प्रभाग प्रभाग में एक प्रकार का साधारण सामजस्य द्यांणांचर को इन समस्त सम्यतात्रों के इतिहास में एक प्रकार का लाधारण भा रन तनका तन्यवात्रा भ रावणा न रूप प्राप्त (Heliolithic) मंस्कृति प्राचीन सीर्य पापार्थी (Heliolithic) मंस्कृति प्राचीन होगा । पहले तो हज़ारों वर्षों तक सीर्य प्राप्त (Heliolithic) मंस्कृति प्राचीन हागा। पहल ता हज़ारा वया अप सार्च नावण (प्रकारणामा) के विलिमया के संसार की सारी गर्म और उपजार तलेटियों में देली, पणार गा जारा गान जार अगाज पराज्या गा गाँ॥ जारा गाँ जारा प्रकारयहर से इस चारों ग्रोर मन्दिर परिपारी ग्रोर पुजारीसत्ता का विकास किया। प्रकारयहर से इस सम्यता के सर्वप्रथम निर्माता वहीं स्थामवर्ण लोग थे जिन्हें हमने उपर मनुष्यों की केन्द्र-जाति कहा है। फिर ऋतु-अनुसार धास-चारे के लिए देश देशान्तरों में श्रमने-फिरनेयाली गारा वरण र । । । १८७ ८० ५ १ १ श्राहिम सम्यता पर श्रपनी विशेषताश्री श्रीर पशुचारणोपजीवी जातियों ने श्राकर इस श्राहिम सम्यता पर श्रपनी विशेषताश्री न्छ नार्या न्यारा ना जारा ने जार होते हो ग्रीर जाविकतर ज्ञानी भाषा द्वारा ज्ञाधिपत्य जमाया। उन्होंने उसे ज्ञयीन कर स्फूर्ति ही ग्रीर आपनगर अग्ना नाजा आरा आजार ने लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतात्तसार उसका रूप बहलते रहे। उससे स्वयं स्फूर्ति, पाकर वे लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतात्तसार भेसीपोटामिया में इलेमाइट (Elamite) अति के पश्चात सेमिटिक जातीय लोगों ने और नतामाटानमा न अस्ता ३८ (प्राप्तामाट) आस्त्र नर्गात अस्ता है जियन हिया । इतियन उनके अनन्तर नाई-जातीय, मेद, पारसीक और यूनानियों ने उसे उन्नत हिया । उनके अनन्तर नाई-जातीय, मेद, पारसीक और यूनानियों ने उसे उन्नत हैं। जाति में यह कार्य यूनानियां-द्वारा श्रीर भारत में श्रार्य-भाषा-भाषियां-द्वारा वंगाहित जाता न पर काप पूर्वात्ववाद्या आर नार्य न आपन्यात्वाववाद्यार उत्तार्य हुआ । पुरोहित-प्रधान मिस्रदेशीय सम्यता में विजेताओं का समावेश बहुत ग्रिधिक न ह हुआ। उपार्थ प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप पापा । पान न हुप ।प्रभापा छूप आर प्रांत प्र जार प्रांत प्र जारं नम्प हुत्तों ने फिर हमले किये । जिस प्रकार ग्रीस (यूनान) छोर उत्तरीय भारत पर जायं नम्प हुणा गा गार बन्या नगण । नगर नगर नगर नगर नगर जाति की खोर उसके बाद आयों की छाप लगी, व की, खोर मेसोपोटामिया पर सैमिटिक जाति की खोर गा, जार गरानाजानम् प्रमाल सम्यता का ज्याधिपत्य हो गया । जहाँ ये गये वहीं उसी प्रकार चीन देश पर मंगोल सम्यता का ज्याधिपत्य हो गया । उम्मार नाम करें ने वहुत कुछ नष्ट किया, किन्तु साथ ही उन्होंने संय करीं है पशुचारणोपजीवी जातियों ने वहुत कुछ नष्ट किया, अगार्था आर नेतिक परिवर्तन के भावों का देलाया । उन्होंने परम्परागत सनातन वि पर शंकारों कीं, और मन्दिरों में दिवा ज्योति पहुँचाई । उन्होंने अपने नेनाओं और इ में से ऐसे पुरुषों की राजा वनाया जो न तो देवता ही ये छोर न पुरोहित ।

प्रारम्भ कर दिया । शि-हुर्त्यांग-ती नामक उसके पुत्र की (जी ई० पू० २४६ में राजा श्रीर ई० पू० २२० में राजराजेश्वर हुत्र्या था) चीनी इतिहासकारों ने 'प्रथम सार्वभौम राजराजेश्वर' की पदवी दी है।

'शि-हुआँग-ती' सिकन्दर से कहीं ऋषिक भाग्यशाली था। नृपति तथा सम्राट् दोनों की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। उसके दृढ़ शासन-काल से चीन के निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ। उत्तरीय मरुस्थल-निवासी हूणों के आक्रमणों का उसने युड़ी दृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम 'चीन-देश की वड़ी दीवार' कहते हैं।

## इतिहास में रोस का पदार्पण

भारतीय पश्चिमोत्तर-सीमापान्त के महान् अवरोधों श्रीर मध्यएशिया तथा भारत के पूर्व दिग्वर्ती देशों की पर्वतमालायों के वास्तविक पार्थक्य के होते हुए भी, पाठक के। इन समस्त सम्यतात्रों के इतिहास में एक प्रकार का साधारण सामञ्जस्य दांष्टगोचर होगा। पहले तो हज़ारों वर्षों तक सौर्य पापाणी (Heliolithic) संस्कृति प्राचीन संसार की सारी गर्म और उपजाक तलैटियों में फैली, और फिर उसने अपनी विलयभा के चारों और मन्दिर परिपाटी और पुजारीसत्ता का विकास किया। प्रकाश्यरूप से इस सम्यता के सर्वप्रथम निर्माता वही श्यामवर्ण लोग थे जिन्हें हमने जगर मनुष्यों की केन्द्र-जाति कहा है । फिर ऋतु-अनुसार घास-चारे के लिए देश-देशान्तरों में घूमने-फिरनेवाली पशुचारगोपजीवी जातियों ने आकर इस आदिम सम्यता पर अपनी विशेषताओं और श्रिधिकतर श्रपनी भाषा-द्वारा श्राधिपत्य जमाया। उन्होंने उसे श्रधीन कर रफर्ति दी श्रीर उससे स्वयं स्फर्ति पाकर वे लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतातुसार उसका रूप वर्देलते रहे । मेसोपोटामिया में इ**लैमाइट** (Elamite) जाति के परचात् सैमिटिक-जातीय लोगों ने श्रीर उनके अनन्तर नार्ड-जातीय, मेद, पारसीक और यूनानियों ने उसे उन्नत किया। इंजियन जाति में यह कार्य यूनानियों-द्वारा श्रीर भारत में श्रार्य-भाषा-भाषियों-द्वारा संवादित हुआ। पुरोहित-प्रधान मिस्रदेशीय सम्यता में विजेतायों का समावेश बहुत अधिक न हो पाया । चीन में हूण विजयी हुए और देश में उनके धुल-मिल जाने के बाद यहाँ नये हूणों ने फिर हमले किये। जिस प्रकार ग्रीस (यूनान) श्रीर उत्तरीय भारत पर श्रायं-सन्यता की, श्रीर मेसापोटामिया पर सैमिटिक-जानि की श्रीर उसके बाद श्रायों की छाप लगी, ठीक उसी प्रकार चीन-देश पर मंगोल-सभ्यता का श्राधिपत्य हो गया । जहाँ ये गये वहीं इन पशुचारणोपजीबी जातियों ने बहुत कुछ नष्ट किया, किन्तु साथ ही उन्होंने सब कहीं स्वतन्त्र जिज्ञासा और नैतिक परिवर्तन के भावों का फैलाया । उन्होंने परम्परागत सनातन-विश्वासी पर शंकार्ये कीं, और मन्दिरों में दिवा ज्योति पहुँचाई । उन्होंने श्रपने नेताश्रों श्रीर साथियों में से ऐसे पुरुषों का राजा बनाया जो न तो देवता ही ये श्रीर न पुरोहित ।



ई० पू० छुठी शताब्दी के पश्चात् हमको सभी जगह पुरानी रू.ड़ियों का विष्वस श्रीर नवीन नैतिक एवं मानसिक स्कूर्ति की जाग्रति दीख पड़ने लगती है। मानवजाति के महान् उन्नतिशील श्रान्दोलन में यह स्कूर्ति कभी विलुत नहीं हुई। श्रत्यसंख्यक शासनकर्ताश्रों श्रीर समृद्धिशाली लोगों में लिखने-पट्ने का चलन वड़ रहा था श्रीर शिक्ता प्राप्त करना मुलभ होता जाता था। श्रव लिखना-पड़ना पुरोहितों का मुर्राक्त रहस्य नहीं रह गया था। घोड़ों श्रीर सड़कों के कारण यात्रा श्रीर दुलाई में मुभीता होता गया। व्यापार में मुविधा के लिए मुद्रा की नई सरल विधि का स्त्रांवण्कार हुश्रा।

प्राचीन संसार के पूर्वतम कोण पर स्थित चीन से हांष्ट हटावर प्रय हम भूमध्य सागर के पश्चिमीय आधे भाग की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। यहाँ हम एक ऐसे नगर का अभ्युदय देखते हैं जिसने अन्त में मनुष्य-जाति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यह रोम नगर था।

इटली के सम्बन्ध में अभी तक हमने बहुत कम लिखा है। ई० पू० १००० से प्रथम इस देश में केवल पहाड़ और वन थे। यहाँ की आवादी बहुत कम थी। आर्य-भाषा-भाषी जातियों ने इस प्रायद्वीप, में बड़ना आरम्भ किया और उन्होंने उसमें छोटे नगर तथा आम वसा लिये थे। उसका सुदूर दिल्णी छोर यूनानी उपिनवेशों से भरा पड़ा था। पिस्टम (Pnestam) के सुन्दर भग्नावशेप इन प्राचीन यूनानी उपिनवेशों की भव्यता और ऐश्वर्य का कुछ अंश आज दिन तक हम लोगों के लिए सुरिव्ति रखे हुए हैं। ईजियन लोगों से कदाचित मिलती-जुलती व्रमुक्कन (Etruscan) नाम की एक अनार्य जाति प्रायद्वीप के मध्य भागों में वसी हुई थी। इसने आर्य जातियों को अधीन कर माने साधारण नियम का व्यतिक्रम कर दिया। इतिहास में जिस समय रोम सबसे पहले प्रकाश में आया उसी समय वह टाइवर नदी के एक घाट पर छोटी-सी व्यापारी-मंडी के रूप में था। यहाँ के निवासी लैटिन भाषा बोलते थे और उन पर एट्रस्कन राजा राज्य करते थे। प्राचीन विवरणों में रोम की स्थापना का समय ई० पू० ७५३ में बतलाया जाता है अर्थात् फिनिशियन नगर कार्थेज की नींव पड़ने के अर्ध-शताब्दी परचात् और मर्वप्रथम आलाम्यव्य के २३ वर्ष उपरान्त। परन्तु ई० पू० ७५३ से भी बहुत पहले की एट्रकन-समाधियाँ रोम के फ़ोरम में खुदाई करते समय मिली हैं।

ई० पू० की श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण छुठी शताब्दी में एट्रस्कन राजा निर्वास्ति हुए (ई० पू० ५१०) श्रीर रोमनगर प्रजा (न्तीवियन) पर प्रभुन्य जमानेवाले धनी (पेट्राश्यन) कुटुम्बों का प्रजारंत्र वन गया। लैं.टन भाषा-भाषी होने के निवाय उसमें श्रीर श्रन्य यूनानी प्रजातन्त्रों में कोई भेद न था। कुछ शताब्दियों तक रोम का श्रान्तरिक इतिहास प्लीवियन लोगों के स्वतन्त्रता श्रीर शासनमें योग पाने के लिए लम्बे श्रीर लगातार प्रयत्नों की कहानी रहा । इन प्रयत्नों के श्रीक उदाहरण हूँ व लेना कठिन नहीं है । यूनानी लोग इन प्रयत्नों को राजतन्त्र श्रीर प्रजातन्त्र का संग्राम वतलाते थे । श्रन्त में प्लीवियन लोगों ने प्राचीन कुलीन कुटुम्बों के बहुत



कार्यं ज में प्राचीन रोमन जलाशयों के अविशेष्ट चिह

कुछ प्रतिवन्ध तोड़ दिये श्रीर साधारण मामलों में उन्होंने पैट्रीशियन लोगों के समान श्रीधकार प्राप्त कर लिये। उन्होंने रोम की श्रलग रहने की श्रादत को बदल डाला श्रीर श्रीधकाधिक बाहरी लोगों को नागरिक बनाकर मिला लेना रोम के लिए संभव एवं श्राह्म बना दिया क्योंकि उस समय भी जब वह गृह-कलह में व्यस्त था वह (रोम) श्रपनी शिक्त का प्रसार दूर दूर तक कर रहा था।

रोम की शक्ति का विस्तार ई० पू० पाँचवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। उस समय तक उसने एट्रस्कन लोगों से युद्ध — श्रीर अधिकतर असफल युद्ध — किये थे। रोम से कुछ ही मील दूर 'वीआई' का एट्रस्कन हुर्ग था जिन्हें रोमन लोग कभी हस्तगत न कर सके थे। ई० पू० ४७४ में एट्रस्कन लोगों पर एक वड़ी विपत्ति आई। सिसली में साहराक्यूज़ (Syracuse) के यूनानियों ने उनका जहाज़ी वेड़ा नष्ट कर दिया। उसी समय नार्ड जातीय 'गॉल' नाम के आक्रमण्कारियों की एक लहर उत्तर से उन पर आ पड़ी। 'रोमन' और 'गॉल' दोनों के वीच में पड़कर एट्रस्कन परास्त हुए — और इतिहास से लुम हो गये। वीआई का दुर्ग रोम-निवासियों के हाथ में आ गया, परन्तु 'गॉल' उनी समय रोम पर चढ़ आये और उन्होंने नगर के। लूट लिया (ई० १० ३६०)। फिर भी वे 'केपिटल' के। न ले सके। रात में उन्होंने केपिटल के उत्तर सावधान हो गये। अन्त में आक्रमण्कारियों के। घूस देकर शान्त किया गया और वे इटली के उत्तरीय भागों के। लाट गये।

गॉल लोगों के आक्रमण से रोम निर्वल होने के स्थान में अधिक सवल (पृष्ट) हुआ प्रतीत होता है। रोम-निवासियों ने एट्रस्कन लोगों का जीतकर अपने में सिम्मिलित कर लिया और 'आरनों' (Arno) से 'नेपल्स' (Napher) तक समस्त मध्य इटली में उनका अधिकार हो गया। ई० पू० ३०० से कुछ ही समय में यह सव हो गया। जिस समय 'मैसीडोनिया' और 'यूनान' में फ़िलिप की शक्ति का अम्युदय हो रहा था और सिकंदर (Alexander) मिस और भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस नमय इटली में रोमन लोग विजय-लाभ कर रहे थे। सिकंदर के साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने से रोम के लोग सम्य-संसार में महत्वपूर्ण समक्ते जाने लगे।

रोम-राज्य के उत्तर की श्रोर गोल-जाति थी श्रोर दिक्षण में सिमली-डॉप तथा इटली प्रायद्वीप के दिक्षणी भाग में बृहत्तर यूनान (Magna Gracm) नाम के यूनानी उपनिवेश थे। गॉल-जाति के लोग परिश्रमी श्रोर लड़ाकू थे श्रोर रोमन-जाति ने उनकी श्रोर को सीमा पर दुर्गों से सुरक्षित उपनिवेशों की एक श्रृङ्खला बना दी थी। दिक्षण केटेरन्टम (श्राधुनिक टेरेन्टो) श्रोर सिसली-द्वीप के साइराक्यूज़ श्रादि प्रमुख यूनानी नगर रोम पर श्राकमण करना तो दूर रहा स्वयमेव रोमन-लोगों से भयभीत रहते थे। इन नवीन विजेताओं के विरुद्ध वे वाहरी सहायता की प्रतीक्षा कराते थे।

हम जपर वता ही चुके हैं कि सिकंदर का साम्राज्य किस प्रकार छिन्न-भिन्न हुन्ना श्रीर वह किस प्रकार उसके सेनानायकों श्रीर साधियों में वट गया। इनमें किवंदर का एक कुटुम्बी पिरस (Pyrrhus) नामक युवक भी था जो ऐपिरस (Epine) में वस गया था। यह स्थान एट्रियाटिक समुद्र के पार इटली की एड़ी के ठीक सम्मुख स्थित हैं। इस युवक की यह महत्त्वाकान्ना थी कि जिस प्रकार फिलिन ने सारे यूनान का एकीकरण करके उमका नेतृत्व बहण किया था उसी प्रकार वह बृहत्तर यूनान का एकीकरण करके टैरन्टम, माडराक्त्रून इत्यादि का मरन्नक खार स्वामी-सेनानाथक वन जाय। उसके पास उस समय एक बहुन निपुण ब्राधुनिक सेना थी; उसमे पैदलों के ब्यूह, मैसीडिनिया के खाद्य रिसालों के ममान ही खन्छे थिसली के रिसाले और वीस लड़ाकू हाथी थे। उसने इटली पर ब्राक्रमण किया और हरा ब्रिया (ई० पू० २००) और एस्क्रमूलम (ई० पू० २७६) की दो वड़ी लड़ाड्यों मे रोमन लोगों का उखाड़ दिया। उन्हें उत्तर की खोर खदेड़ कर उसने निमनी के ब्रांन करने की ठानी।

परन्तु उमकी इस चेटा के कारण उसकी मुठभेड़ कदा चिन् एक ऐसे शत्रु से हो गई जो उस समय रोन से भी अधिक वन शन् था। वह शत्रु फीनिशियन व्याशियों का कार्यें जनगर था जो उस समय कदा चिन् संसार के नगरों से समसे बड़ा नगर था। सिसली कार्यें के अध्यन्त निकट है। इस कारण वहाँ सिकंदर के समकत्त किसो पराक्रमी व्यक्ति का शासन रोना कर्यें जनेशासा वा द्रतीय नहीं समकते थे। उन्हें याद था कि आबी शताब्दो पहले वर्श्यं को मानुनगरी द्यार की क्या दशा कर दी गई थी। अन्य उन्होंने रोम की सरावता जारी रचने के लए एक जहाज़ा बेड़ा भेज दिया जिपसे रोम लड़ने के लिए उन्नारित या विवस रोम लड़ने के लिए उन्नारित या विवस रोम लोग उस पर फिर आक्रमण कर रहे हैं। बेनीबेन्टम (eneventure) न्यान पर, नेतिल्स और रोम के वीच. उनके शिविरों पर आक्रमण करने में उसे बुरी तरह पीछे हटना पड़ा।

श्रीर श्रचानक उने एक ऐसा ममाचार मिना जिनके कारण उमके। तुरन्त ऐपिरम लांट जना पड़ा। 'गील' जात श्राने दक्षिण के देशों पर हमले किया करती थी। इस वार उनरा श्राकमण इटनी की श्रीर नहीं था। राम-राज्य के मामा की क्रिलेक्ट्री श्रीर मुर्गकों हो ने के करण उनके लिए रोम पर चड़ाई करना श्राय बहुत कठिन हो गया था। व हो राम (ना श्राम मंदीय श्रीर श्रानकात्मा है) में होकर में निटोनिया श्रार ऐक्सिय क्षारमण तर रो श्री। रोमन लोगा दारा हटाये जाने, कार्येज-निक्रामियों द्वारा समुद्र पर रास्टार हो नेने श्रीर नददेश में भान'-जाति के श्राक्रमण का नय रहने के कारण, पिरम के जिल्हा कि कारण को समा कि कारण होड़ दिया; श्रीर वह स्वदेश के। लोट गया (इंक प्रव २७५)। स्वार का ही श्रीर मानी जाउमकम या का बड़ गई।

जलटमरूमध्य के उस पार सिसली में मसीना नामक यूनानी नगर था जो शीघ ही समुद्री डाकुयों के एक दल के हाथ पड़ गया। कार्थेज-निवासियों ने, जो कि पहले ही से सिसली के वास्तिवक अधिकारी थे और साइराक्यूज़ के मित्र थे, इन सामुद्रिक डाकुयों को हरा कर (ई० पू० २७०) वहाँ अपने सैनिकों का एक दल रख दिया। टाकुयों ने रोम-राज्य से सहायता की प्रार्थना की और रोम ने उनके निवेदन पर ध्यान भी दिया। इस भाँति मसीना जलडमरूमध्य के एक और की महान् व्यापारिक शक्ति कार्थेज और दूसरी और के इन नृतन विजयी रोमन-लोगों में परस्पर विरोध आरम्भ हुया यौर दीनों एक दूसरे के सामने मैदान में प्रत्यक्त्र से आ गये।

# राम ऋौर कार्थे ज

ईसा के पूर्व २६४ में रोम तथा कार्थें ज में घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ जिसे 'प्यूनिक युद्ध' कहते हैं। दसों वर्ष अशोक ने विहार में राज्य करना आरम्भ किया। शि-हुआंग-ती इस नमय वालक था। सिकन्दरिया (Alexandra) का पदार्थ-संग्रहालय उस समय भी अच्छा वैज्ञानिक कार्य कर रहा था। अब वर्षर जातीय गाँल लोग एशिया माइनर में पहुँच गये थे श्रीर परगेमन से कर वमूल कर रहे थे। पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भाग अब भी एक दूनरे ने अगम्य दूरी पर थे। संभव है कि स्पेन, इटली, उत्तरीय अशीका और पश्चिमीय भूमध्यसागर में सैमिटिक शक्ति के श्रान्तिम गह, श्रीर आर्य-भापा-भापियों के नवीन आगंतुक—रोम—में शताब्दी तक जा प्राग्य-घातक युद्ध होता रहा उसकी केवल संदिरध श्रीर दूरस्थ जनश्र्तियां ही श्रेष मानव-जाति ने सुनी हों।

उम युद्ध के चिह्न उन प्रश्नों पर श्रांकत हैं जो श्रव भी संसार के हिलाये दे रहे हैं। रोम ने कार्येंज पर श्रवश्य विजय प्राप्त की, किन्तु श्रायों श्रीर सैमिटिक लोगों की प्रतिद्वन्द्विता ने श्रागे चलकर जैन्टील श्रीर यहूदियों के भगड़े का रूप धारण कर लिया। हमाग टिनिशम श्रव उन घटनाश्रों के निकट श्रा रहा है जिनके परिणाम श्रीर जिनकी विकृति नमृति के बारण श्राज-क्ल के भगड़ों श्रीर बाट-विवादों में श्रव भी जीवन-शक्ति का मंचार हो जाता है श्रीर जिनके प्रभाव के कारण वे श्रिक पेचीदा श्रीर किटन हो जाते हैं।

पथम प्यृतिक युद्ध मसीना के नमुद्री टाकुश्रों के कारण ईसा के पूर्व २६४ में प्रारंग हुआ। दिन्य बाद में यह सादराक्यूज़ के युनानी राजा के राज्य की छोड़कर समस्त सिमली पर श्रिक्षार जमाने की चेष्टा में परिग्त हो। गया। पहले तो कार्थेज-नियासियों का ममुद्र पर श्रिक्षार था। उनके पास बोट्ट बोट लड़ाक जहाज़ थे। तय तक उतने बोट प्रारंग का किमी ने ज़िक नक न मुना था। उनमें टांट रोजेबालों की पौच पंक्तियों होती थी श्रीर उनकी लम्बार्ट भी बहुत थी। दे। यानार्व्या पाले रीजमर के युद्ध में बोट में बड़े प्रारंग प्रारंग के रोजेवालों की गीमहिद्य श्रामुभय की प्रारंग दे। ते हुए भी श्राम्य उत्साद के दिन का सरका किया जो कार्यंज

के जहाज़ों की मात कर दें। उन्होंने श्रानी नई नाविक सेना में मुख्य कर यूनानी नाविको की मर्ती किया, श्रीर शत्रु के श्रेष्ठ नाविक परिचालन का जवाय देने के लिए उन्होंने शत्रु के



हैनियल यह मृति नेपल्स के राष्ट्रीय संप्रहालय में है

जहाज़ों के। सीचने के लिए लोहें के कौटों श्रीर उन गम्मियों का श्राविष्मार किया जिनके उपयोग से पालों के। घटा बड़ाबर जहाज़ का रूप शीघता से बढ़ला जा मरना था। जय कार्थेज के दलवाला कार्ड व्यक्ति रोमन जहाज़ के द हों की गिराने या काटने के लिए श्रागे बटता तो बड़े बड़े लोहे के कटोवाले श्र'कड़े उसे जकड़ लेते श्रीर रोमन मिग्नहीं उमें मिलकर जहाज़ पर घमोट लेते। माटली (ई० पू० २६०) श्रीर ईक्नोमस (ई० पृ० २५६) की लड़ाइयों में कार्थेज-निवामी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुए। कार्थेज के समीप उतरती हुई रोमन सेना की उन्होंने भगा दिया परन्तु पालमों में उनकी फिर गहरी हार हुई। यहाँ उनके एक सो चार हाथी छीन लिये गये जिनका जलूप रोम नगर के फोरम के मम्मुख होकर श्रमृतपूर्व समारोह के साथ निकाला गया। परन्तु इसके याद रोम की दो हारे हुई श्रोर उनके श्रमन्तर रोम के भाग्य ने फिर पलटा खाया। रोमन लोगों ने एक श्रन्तिम प्रयक्ष किया जिसमें उन्होंने कार्थेज के श्रन्तिम नाविक सैन्य दल के हमें श्रयन दीपममृह के युद्ध (ई० प्० २४१) में परान्त कर दिया। कार्थेज ने संधि की प्रार्थना की। माइराक्ष्यूज़ के शामक हेरों के राज्य के। छोड़कर समन्त सिसली रोम के। दे दी गई।

रोम और कार्यंज में बाइम वर्ष पर्यन्त मेल रहा। दीनों ही अपने घर की आपित्तियों ने पीड़िन थे। इटली में गॉल लोग फिर दिल्ला की ओर अग्रसर होने लगे। यर भव होने लगा कि रोम नगर पर उनका अधिकार हो जायगा। परन्तु वे लोग तिलमन नामक न्यान पर हरा दिये गये। इस समय रोम ने घवड़ा कर देवताओं के। नर्यल दी थी। रोम आल्ग्म पर्वत-श्रेणी तक वड़ गया और दिल्ला में उसने एड़ियादिक मनुद्र के विनार इलिरिया तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। कार्यंज के। एर क्लारों तथा कार्यमा और मार्डिनिया के राज्य-विद्रांह के कारण बहुत हा न पहुंची थी। उसमें रोम के समान ही फिर से पन्यने की शक्ति दिखलाई पड़ी। अन्त में रामन लोगों ने उन दोनों बाज़ी दीपों के। अपने राज्य में मिला लिया। उसका यह कार्य नार्येज के शिए असरा था।

उस समय त्येन में उत्तर की खीर, इझ नदी तक, कार्थेज-नियासियों का ही राज्य था। रोम नियासियों ने यही तक उनकी सीमा परिमित कर दी थी। यह निश्चय राजा था कि वार्थेज नियासिय का इसे नदी या पार करना रोमन लोगों के विरुद्ध युद्ध- भीरता का कार्य समभर जायगा। खन्त में (ई० पू० २१६) रोमन-जाति के नवीन स्पारमियों से उत्तरित होकर कार्येज-नियासियों ने एक नवसुवक सेनापित हैनीयाल की पर पद्या में इस राजे हैं। या गर्येज की गणना समार के नपूर्ण हो पत्र है से से स्वानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर्य है से से पूर्ण कार्येज की स्वानी हो हो से प्रानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर है है। या स्वेत से खानी सेना लेकर खाल्यस पत्र हो गर हो है।

पन्द्रह वर्ष तक दूसरा प्यूनिक युद्ध स्वयं इटली ही में लड़ता रहा। उसने ट्रांसीमियर भील श्रीर कैनी में रोमनों के बहुत बुरी तरह से हराया। जब तक वह इटली में लड़ा तब तक एक भी रोमन-सेना ऐसी न थी जिसने उसका सामना किया हो श्रीर परास्त न हुई हो। पर रोम की एक सेना मार्सेल पर उतर गई थी श्रीर पीछे से जाकर उसने स्पेन देश से हेर्नावाल का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। उसके पास घेरा डालने का सामान न था। इस लए वह रोम पर श्रीकार न कर सका। किंतु जब उसं समाचार मिला कि उसके देश में न्यूमिंडयन जाति ने विद्रोह कर दिया है तो वह श्रपने नगर की रचा के लिए श्रम्भीका लौटने को वाध्य हुआ। एक रोमन-सेना श्रम्भीका जा पहुँची श्रीर नगर की दीवाल के नींचे ही (ई० पू० २००) जामा नामक युद्ध में ज्येष्ठ संपियो एफ्रीकेनस के हाथों हेर्नावाल की प्रथम हार हुई। जामा के युद्ध ने दितीय प्यूनिक युद्ध का अन्त किया। कार्येज ने श्रान्मसमर्पण कर दिया। उनने श्रान्म स्पेन देश का राज्य श्रीर श्रपना जहाज़ी वेड़ा शत्रु को श्रप्य कर दिया। उनने वहन वड़ा हर्जाना दिया श्रीर रोमन लोगों की प्रतिहिंसा शांत करने के लिए वह हेर्नावाल के। उनके सुपूर्व करने के तैयार हो गया। परन्तु हेर्नावाल वचकर एश्रिया में भाग गया श्रीर वहाँ, कालान्तर में श्राने के। निर्दय शत्रुओं के हाथों में पड़ते देख, उनने विप खाकर प्राण त्याग दिया।

छुप्पन वर्ष तक रोम तथा उस श्रीहीन कार्थेंज में परस्पर संधि रही। इस वीच में रोम ने अपना साम्राज्य विभक्त एवं अव्यवस्थित यूनान पर भी स्थापित कर लिया। उसने एशिया माइनर पर चढ़ाई की और सैल्यूकस वंश के राजा एएटओकस तृतीय के लीडिया के मैग्नेशिया नामक स्थान में परास्त कर दिया। उसने टौलेमी वरा-द्वारा शासित मिस्न-देश, परगैमम और एशिया माइनर के बहुतेरे छोटे छोटे राज्यों से भेंबी स्थापित की — अर्थात् आधुनिक परिभाषा में उन्हें अपना 'रिक्षत राज्य' बना लिया।

इस बीच निर्वल एवं पराजित कार्यें अपनी कुछ पुरानी समृद्धि के पुनः प्राप्त कर रहा या। उसके इस प्रकार पनपते देख रोमन लोगों में द्वंप श्रीर भय के भाग जग उठे। अतीव चुद्र तथा बनावटी भगड़ों और बहानों के आधार पर उन्होंने उस पर धावा कर दिया (ई॰ पू॰ १४९)। कार्यें बड़ी बीरता और दृढ़ता के साथ अपनी रक्षा करता रहा। यह बहुत दिनों तक घिरा रहा और अन्त में शत्रु ने उस पर अधिकार कर लिया (ई॰ पृ॰ १४६)। छः दिन तक नगर की सड़कों पर युद्ध होता रहा;— अर्यात् जनसंहार जारी रहा। यह नंहार असाधारण रूप से नृशंस था। जिस समय दुर्ग शत्रु के अर्धान हुआ उन गमय दारें लाख की जन-संख्या में से केवल पचास हज़ार लोग जीवित रह गये थे। वे दान यनाकर वेच दिये गये। नगर जलाकर बहुत सावधानी से नष्ट कर दिया गया। राख से काले

र्तेंटहरों पर हल चलवाकर उनमें बीज वो दिये गये श्रौर इस प्रकार नगर का मानों विधिपूर्वक नाश किया गया।

इस प्रकार तांसरा प्यूनिक युद्ध समाप्त हुआ। पाँच सौ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जितने मैं मिटिक राज्य तथा नगर समृद्धि के। प्राप्त हुए ये अब उनमें से केवल एक छोटा-सा देश अपने देशी शासकों के अबीन स्वतन्त्र रह गया था। यह यहूदिया था जिसने सिल्यूसिडों की अधीनता में अपने को मुक्त कर लिया था और जिस पर उस समय देशी मकावियनवंश

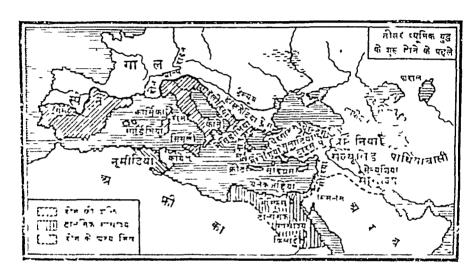

रे गोर गात कर रहे थे। उस समय तक उसने श्रामी बाइबिल की प्राय: समाप्त कर लिया था पीर बहाई समार के बंध-परस्तागत उन श्राचारों की, जिन्हें कि श्राज कल हम देखते हैं, बा परिवास कर रहा था। यह स्वामाधिक था कि ये कार्ये जियन, पिनीशियन श्रीर संमार में की हुए उनके श्राम सजातीय माई यहाँदिया की भाषा में (जो उनकी भाषा के समान हो थी। पौर इस प्राया तथा साहस्त्र के सोहित्य में ऐक्यसूत का श्रामुभय करें। वे श्राय भी प्रिवास समार के द्यानारी श्रीर महाजन थे। बाहत्व में सीमिटिक जाति का नाण रहान था। वह प्रावस होता हो गई थी।

क्यापम यादियों के रेन्द्र होने की श्रापेका उनका एक चिद्र है। उ० पृ० ६५ रेक्षणक जोती ने उस पर पिक्तर कर विद्या। कुछ दिनों वह श्राप्त स्वनंत्र रहा श्रीर वर्ष (देसदी सद ७० रे) रोमन लोगों ने उस नगर का देश अला श्रीर चीर सुद्र के श्रमन्तर उस पर श्रिषकार कर लिया। उसका मंदिर नष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात् ई० स० १३२ में वहाँ निद्रोह हुश्रा। उसके नाश में जो कमी रह गई थी वह रोमन लोगों ने इस श्रवसर पर पूरी कर दी। जो जरूसलम नगर श्राज दिखलाई पड़ता है उसका निर्माण बाद के रोमन लोगों के राजत्वकाल में हुश्रा था। रोमन-देवता ज्पिटर कैपिटोलिनस का मन्दिर पुराने मन्दिर के स्थान पर बना दिया गया श्रीर यह दियों के इस नगर में बसने का निष्ध कर दिया गया।

## रोम-साम्राज्य का श्रभ्युदय

यह नवीन रोमन साझाज्य, जो ईसवी पूर्व प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में पश्चिमीय जगा पर अपना आधित्य स्थापित करने के लिए अप्रसर हुआ, सम्य संसार के उन नमय के मनी महान् माझाज्यों से बहुत अंशों में भिन्न था। यह न तो पहले एक राजनन्त्र ही था और न किसी महान् विजेता ने इसका निर्माण ही किया था। प्रजातन्त्र राज्यों में यह सर्वप्रथम भी न था। पैरीक्लीज़ के समय में एथेन्स का अपने मित्र और प्राध्यन राज्यों पर आधिपन्य था, और रोम-जाति से अपने विध्वसकारी युद्ध में प्रवृत्त होने के समय कार्येज का भी सार्विनिया और कार्सिका, मारको, अलजीरिया, ट्यूनिस, स्पेन तथा शिमली के अधिकाश पर शामन था। फिर भी यस्तुतः यही सर्वप्रथम प्रजातन्त्र साम्राज्य था जी कि विनाश में यत्रा और उत्तरोत्तर अपनी उन्नित करता रहा।

प्राचीन साहाउयों की केन्द्र मिस तथा इराक की घाटियाँ थीं। इस नवीन राज्य का केन्द्र इनकी ध्रपेता सुदूर पश्चिम में था। उसकी इस पश्चिमीय स्थिति हो हो होन जे। प्रत्य नवीन प्रदेशों तथा जातियों के। सभ्य बनाने की शक्ति प्रदान ही। रोम-राष्ट्राच्य मेगकों तथा स्पेन तक विस्तृत हुआ, श्रीर तत्काल ही पश्चिमोत्तर केगा में द्रापृतिक फ्राम श्रीर बेलजियम से ब्रिटेन तक तथा पूर्वोत्तर केगा में हंगेरी श्रीर दिलग हम तक पेल गया। परन्तु दूसरी श्रीर यह श्रपनी सत्ता के। मध्य एशिया श्रीर प्रत्य में कियर रागने में कभी समर्थ न हुआ, क्योंकि वे उसके शासन-केन्द्र से यहुत दूर है। प्रतः इसमें बहुनंक्यक नवीन आर्यभाषा-भाषी नार्टिक-जातियों का समावेश रागा समावेश के प्रायः समन्त मृनानी जातियों का सम्मश्रण था। श्रीर इसकी जन-संख्या में क्षा समावेश प्रायः एकेगा साहाज्यों की प्रपेदा हेमें हक तथा सिमिटक जाति के लोग कम थे।

जिस प्रकार कि उनसे पहले सुमेरु-जाति के सेमिटिक विजेता। किंतु रोम-जाति ने श्रपने ही नगर में राज्य किया श्रीर कुछ शताब्दियों तक श्रपने ही विधानों का श्रनुसरण किया। ईसा के द्वितीय या तृतीय शताब्दी के पूर्व जिन लोगों ने उस पर के ई विशेष मानसिक प्रभाव डाला वे केवल सजातीय श्रीर उनके समीपवर्ती यूनानी लोग थे। तात्पर्य यह कि रोम-साझाज्य ही विशेष रूप से श्रायं-संस्कृति के श्राधार पर एक विस्तृत राज्य के शासन करने का सर्वप्रथम-प्रयल था। यह साम्राज्य इतिहास में उस समय तक एक नया श्रादर्श श्रीर विस्तृत श्रायंजातीय प्रजातन्त्र राज्य था। किसी शस्याधिश्रातृ देवमन्दिर के चारों श्रोर वसी हुई राजधानी पर राज्य करनेवाले वैयक्तिक विजेता का प्राचीन श्रादर्श इस पर नहीं घटित होता था। रोमन लोगों के भी देवता श्रीर मन्दिर थे, परन्तु यूनानियों के देवताश्रों के समान उनके देवता श्रधं मनुष्याकार, श्रमर तथा दिव्य श्रेष्ठ कुल के थे। रोमन-जाति में रक्तमेध श्रीर कभी कभी घोरतम विपत्ति श्रा पड़ने पर नर-मेध भी होता था। ये कार्य उन्होंने ऐट्रस्कन जाति के श्यामवर्ण गुरुशों से सीखे होंगे। परन्तु जय तक रोम श्रपनी उन्नित की चरम सीमा के। नहीं पर कर गया तव तक रोम के इतिहास में न पुरोहितों ने कोई श्रधिक भाग लिया श्रीर न मन्दिरों ने ही।

राम-साम्राज्य की अपूर्व दृद्धि श्रानियन्त्रित था। रामन-जाति एक महान् शासन-सम्बन्धी प्रयोग में लग गई थी। उसे सफल प्रयोग नहीं कहा जा सकता। श्रात में उसका साम्राज्य पूर्णतया विलीन हो गया और प्रत्येक शताब्दी में उसका श्राकार-प्रकार शहुत कुछ बदलता रहा। बंगाल, मेसंगोगटामिया और मिस्र जितना एक सहस्र वर्ष में बदले, उससे कहीं श्राधिक यह एक ही शताब्दी में बदल गया था। यह सर्वदा परिवर्तनशील रहा और कभी कोई हदता न प्राप्त कर सका।

एक प्रकार से यह प्रयोग श्रमफल रहा श्रीर एक प्रकार से यह श्रमी तक श्रधूरा ही पड़ा है। यूरोप तथा श्रमरीका श्राज भी (उन) विश्वव्यापी राजनीति की पहेलियो को मुलभाने में व्यस्त हैं जिनका कि रोमन-जाति की सर्वप्रथम सामना करना पड़ा था।

इतिहास के विद्यार्थी के रोमन-जाति के राज्यकाल में होनेवाले राजनितिक महान् परिवर्तनों का ही नहीं वरन् सामाजिक तथा नैतिक विषयों के परिवर्तनों पर मी विचार करना चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों की धारणा है कि रोम-राज्य एक मुव्यविध्यत, हिथर, हव, मुसंस्कृत और मुप्रतिष्ठित संस्था थी। लोगों के हृदय में रोम का जो महान्. निर्देश और उच्च भावों का चित्र है उसमें मैकाले के Lays of Ancient Rome और रोम-जाति के केटो (Cate), नीपियस, जलियस सीज़र, टायोझीटियन; महान् कान्सटेनटाइन, रोम की विजयों, वन्द्रताओं, शस्त्रादि से युक्त ग्लेडिएटर योद्याओं के इन्द्रयुद्धों और धर्म पर

प्राण उत्सर्ग करनेवाले ईसाइयों—इन सबका संमिश्रण है। इस चित्र के बहुत-से अंशों का विश्लेषण करना त्रावश्यक है। ये अंश रोम के परिवर्तनशील इतिहास के भिन्न भिन्न युगों से लेकर इकट्टे किये गये हैं। श्रीर ये युग आपस में एक दूसरे से उतने से भी अधिक भिन्न हैं जितना कि आज का लंदन ग्यारहवीं शताब्दी के लंदन से भिन्न है।

राम-साम्राज्य की उन्नति के। हम बहुत सुगमता से चार कालों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम काल ईसा से ३९० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ और २४० ई० पूर्व अर्थात् रोम-कार्यंज-यद की समाति तक रहा। इस काल को हम परिपक्व अर्थात एकी-करण प्रजातन्त्र (Assimilative Republic) युग कह सकते हैं। संभवतः रोम के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ युग यही था जिसमें रोम की विशेषताएँ भर्ताभाँति दिखलाई पडती हैं। रोम के कुलीन वर्ग और जनसाधारण के प्राचीन कलह का अंत हो रहा था। श्रीर ऐट्रस्कन (Etruscan) जाति से जो भय बना रहता था उसका भी खंत हो गया था। इस समय प्रजा भी न वहत धनाढ्य ही थी श्रीर न निधंन ही, श्रीर जनता भी सार्वजनिक भावों से त्र्योतप्रोत हो रही थी। जो दशा सन् १९०० से प्रथम 'वोत्रर'-जाति के प्रजातन्त्र की र्दाक्त्णी श्रफ्रीका में थी, श्रथवा सन् १८००-१८५० तक जो दशा संयुक्तराष्ट्र के उत्तरीय राज्यों की रही, वहीं दशा इस समय रोम के प्रजातन्त्र की थी। त्र्थात् यह भी उन्हीं की भाँति स्वतन्त्र कृपकों का प्रजातन्त्र था। इस रियति के प्रारम्भ में रोम एक छे।टा-सा राज्य था जिसका कि खेत्रफल कठिनता से वीस वर्ग-मील होगा ! इसने निकट के वरावर-वाले प्रवल राज्यों के। हरा ते। दिया किंतु उनका विष्वंस न कर अपने में।भेता लिया था। शताब्दियों के ग्रह-कलह ने यहाँ को जनता का समभौता करने और दूसरों की वात मानने का अभ्यस्त कर दिया था। कुछ पराजित नगर तो रोमन-जाति में पूर्यारूप से मिल-ज़ल गये थे और उन्होंने वहां के शासन में मताधिकार प्राप्त कर लिया था, और कुछ नगरों ने अपना शासन तो रक्ता किंत रोम-राज्य से वैत्राहिक तथा वाणिज्य-विपयक अधिकार प्राप्त कर लिये। इसी समय पूर्ण श्राधिकारप्राप्त नागरिकों के सैन्य के दल सैनिक महत्त्व के स्थलों पर निरुक्त कर दिये गये। श्रोर नव-विजित जातियों में विभिन्न-श्राधकारों से युक्त उपनिवेश भी स्थापित किये गये। वड़ी वड़ी सड़कें भी बना दी गई थीं। इस नीति का श्रनिशर्य फत्त यह हुआ कि सारी इटर्ज़ी में लैंदिन सभ्यता फैल गई। ई० पू० ८९ में इटली के समस्त स्वतन्त्र निवासी रोम-नगर के नागरिक हो गये। सम्रूणं रोमन साम्राज्य श्रन्त में एक विस्तृत नगर हो गया। २१२ ई० में समस्त साद्राज्य के प्रत्येक स्वतन्त्र मनुष्य के नागरिकता के अधिकार दे दिये गये। ये वे अधिकार ये जिन्हें प्राप्त करने पर काई भी व्यक्ति रोम के नगर-परिपद में अपना मत दे सकता था।

समस्त श्रधीन राज्यों तथा नगरों में यह नागरिकता का प्रसरण रोम-राज्य के विस्तार का एक विशेष साधन था। इसने विजेताओं की विजय करने की प्राचीन परिषाटी तथा समीकरण-पद्धति के। पलट दिया। रोमन प्रथा के श्रनुसार विजेता विजितों के। (सिमिश्रित) एक मेल कर लेते थे।

रोमन लोगों ने अग्ना विस्तार करने का एक ढँग निकाल लिया था। अर्थात् वह अपने अधीन नगरों और देशों के कुल निवासियों का रोम की नागरिकता के अधिकार दे देते थे। यह तरकीय पुराने ढँग के विपरीत थी क्योंकि इससे पहले विजयी लोग किसी देश का जीत कर उसमें यस जाते थे और विजेता लोगों में बुल-मिलकर खप जाते थे। किंतु रोमन लोगों का जो ढँग था उससे विजेता लोग जीते हुए लोगों के अपने में मिला लेते थे।

पहले प्यनिक युद्ध और सिसिली पर श्रधिकार कर लेने के बाद, विजित लोगों का श्रपने में मिला लेने का यह ढँग तो चलता ही रहा किंत उसके साथ ही साथ एक नया ढँग भी चल पड़ा। सित्मिली के साथ यही नया ढँग वर्ता गया । उसे जीता हुया लूट का माल समभ लिया गया। यह घोषित कर दिया गया कि सिसिली रामन लोगों की जायदाट है। उसकी उपजाक भूमि और उसके परिश्रमी निवासियों के द्वारा रोम की संपत्ति और वैभव बढ़ाये जाने लगे। पैट्रीशियन (कुत्तीन लोग) श्रीर निम्नश्रेणी के प्रभावशाली व्यक्ति सिसिली से श्रानेवाली अधिकांश संगत्ति दया यैठे। दूर देशों से युद्धों के कारण यहुत-से दास भी पकड़ कर आने लगे। प्रथम प्यूनिक-युद्ध के पहले रोमन प्रजातंत्र में अधिकांश जन-संख्या उन नागरिकों की थी जो किसान थे। यह उनका कर्तव्य श्रीर श्राधकार था कि वे सेना में भर्ती होकर प्रजातंत्र के लिए लड़ें। किंतु जब वे बहुत दिनों तक बाहर रहे तो उनके खेतों पर ऋण चढ़ गया और उनकी अनुपत्थित में उनके देश में बहुत से दासी का रख कर उनके द्वारा खेता कराने की प्रया चल पड़ी। जब वे लौट कर श्राये ती उन्होंने देखा कि उनके खेतों की उपन का बाज़ार में सि.संली और अपने ही देश की उन ज़मींदारियों की उपज का सामना करना पड़ता है जिनमें दासों के द्वारा बहुत सरते ही में पैदावार हा जाती है। समय बदल गया था। प्रजातंत्र का स्वस्ता बदल गया था। केवल सिसिली ही रोम के अधिकार में नहीं आ गया था कि उसाधारण नागरिक धनी महाजनों श्रीर धनी प्रतिद्वन्द्वियों के वश में हो गये थे। रोम ने श्राने दृष्ठरे उपक्रम में पदार्पण कर लिया था-श्रयात वह साहसी श्रीर सहेवान धनियों का प्रजातंत्र है। गया था।

रोम के सैनिक किसान २०० वर्ष स्वातन्त्र्य तथा श्राने राज्य के शासन में भाग पाने के लिए युद्ध करते रहे। इन श्रीधकारों का उन्होंने १०० वर्ष तक उपनाग किया। प्रथम प्यूनिक-युद्ध ने इनके। नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और उनके वे सब श्रिधकार और स्वत्व छीन लिये जो उन्होंने इतने दिनों के उद्योग से पाये थे।

इनके मताधिकारो का मूल्य भी कुछ न रह गया। रोम प्रजातन्त्र की शासन-संस्थायें गिनती में दो थीं। पहली और अधिक महत्त्वशाली सभा सिनेट (Senate) कहलाती थी। आरम्भ में तो यह सभा पैट्रीशियन (कुलीन) लोगों की संस्था थी किंतु बाद में यह सब प्रकार के प्रमुख पुरुषों की सभा हो गई। इसे कौंसल, सैंसर आदि उच्च अधिकारी आमंत्रित करते थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ लाड स की भाँति यह संस्था वड़े ज़मींदारों, प्रधान राजनीतिजों, बड़े बड़े ब्यापारियो और ऐसे ही अन्य लोगों की संस्था बन गई।



रोम का फ़ोरम (यह उसकी वर्तमान दशा है।)

यह संस्था श्रमेरिकन सिनेट की श्रपेक्षा ब्रिटिश हाउस श्रॉफ़ लार्ड्स से श्रिष्ठिक मिलती थी। प्यूनिक-युद्धों के उपरान्त तीन शताब्दियों तक यह रोम के राजनैतिक विचार तथा कार्य की केन्द्र रही। दूसरी संस्था (the Popular Assembly) जनसाधारण सभा थी। यह रोम के समस्त नागरिकों की संस्था समभी

जाती थी। जब तक रोम २० वर्ग-मील का एक छोटा-मा राज्य था, तब तक यह संभव था कि इस प्रकार की संख्या काम कर सके परन्तु जब रोम की नागरिकता इटली की सीमाओं का श्रतिक्रमण करके श्रागे फैल गई तब यह नितान्त श्रसम्भव हो गया। कैपटोल (रोम के आराध्यदेव जिपटर के मंदिर) तथा नगर की दीवालों पर से श्रद्धध्यनि-द्वारा घोषित की गई इसकी सभाये अधिकाधिक राजनैतिक—तथा नगर के श्रधम मनुष्यों की

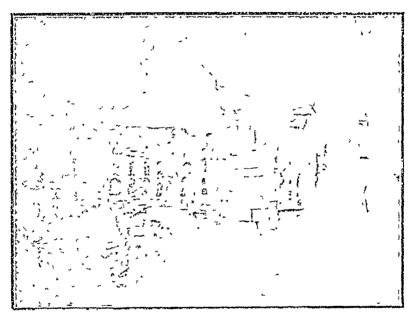

रोमन शासन के चिह्न ट्यूनिस में कुलीशियम के खंडहर

सिमितियाँ हो गर्ट । ई० पू० चौधी शताब्दी में सर्वसाधारण के स्वन्तां तथा श्रिधनारों की यह एक समर्थ प्रतिनिधिस्वरूपा जनसाधारण-सभा 'सीनेट' (मंत्रिमंटल) के लिए यहुत वड़ी प्रतिबन्धन (सिंह) हुई। प्यूनिक-युद्धों के समात होने ही यह एक पराजित 'लोन-नियन्त्रण' के निःसन्व शेष भाग-सी हो गई थी, श्रीर बड़े लोगों पर कोई पर्यान न्यायोजिन प्रतिबन्ध नहीं रह गया था।

रोमन प्रजातन्त्र राज्य मे प्रतिनिधि-तन्त्र शासन-प्रणाली का स्त्रपात कभी नहीं हुआ । किसी को इस वात का ध्यान नहीं आया कि नागरिकों का मत-प्रदर्शन करने के लिए उनके प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए । विद्यार्थीं के लिए ध्यान रखने की यह एक मुख्य वात है । यह (Popular Assembly) जनसाधारण सभा (The American House of Representationes) अमेरिकन प्रतिनिधि-संघ अथवा (The British House of Commons) इँगलिस्तान के जनसंघ के समान कभी नहीं हुई । सिद्धान्तरूप से वह संपूर्ण नागरिकों की सभा समभी जाती थी पर व्यावहारिकरूप से वह नगर्य हो गई थी।



वग़दाद के निकट सिसिफन में विशाल रोमन मेहराव

यतः द्वितीय प्यूनिक-युद्ध के पश्चात् रोम-साम्राज्य के साधारण नागरिक श्रत्यन्त दीन यवस्था में हो गये थे। वे निर्धन हो गये थे। उनके कृषिचेत्र वहुधा नष्ट हो चुके थे श्रीर दासो के कारण उन्हें खेती से लाभ उठाना श्रमंभव हो गया था। श्रीर इन किंदिनाइयों को दूर करने के लिए उनके पास कोई राजनैतिक वल नहीं रह गया था। किसी प्रकार के राजनैतिक साधन के न होने पर जनता के पास श्रपना श्रमिप्राय व्यक्त करने के लिए केवल हड़ताल श्रीर विद्रोह ही एक-मात्र साधन होते हैं। जहाँ तक आन्तरिक राजनीति का सम्बन्ध है वहाँ तक ई० पू० प्रथम श्रीर दितीय शताब्दियो

#### रोम-साम्राज्य का श्रम्युदय

का इतिहास असफल राजिवद्रोहात्मक उत्थान की कथा है। इस इतिहास का आकार इतना छोटा है कि उसके कारण हम यहाँ उस समय के जिटल भगड़ों, ज़मीदारियों को नष्ट करके किसान को फिर से धरती दिलाने के प्रयत्नों और संपूर्ण अथवा अंशरूप में ऋण विद्युत करा देने के प्रस्तावों का वर्णन नहीं कर सकते। उस समय विद्रोह और यहयुद्ध हो रहे थे। ई० पू० ७३ में स्पार्टेकस के नेतृत्व में दासों ने एक बड़ा विष्लव कर दिया जिसके कारण इटली की विपत्तियाँ और वड़ गई। इटली के दासों को इस विष्लव में कुछ सफलता भी हुई क्योंकि उनमें वे लोग भी थे जिन्हें ग्लेडिटियरों के दंगला के लिए शस्त्र-शिक्षा दी गई थी। विस्यूवियस के मुख में, जो उस समय एक शान्त ज्वालामुखी पर्वत प्रतीत होता था, स्पार्टेकस जा डटा और वहाँ से वह दो वर्ष तक युद्ध करता रहा। अन्त में इस विद्रोह की पराजय हुई और उसका दमन भीपण नृशंसता से किया गया। स्पार्टेकस के ६०० अनुयायी पकड़े गये और रोम से दिक्ज की श्रांर जानेवाले वृहत् राजपथ (Appian Way) में वे शहली पर चड़ा दिये गये।

जनसाधारण ने उन शक्तियों के विरुद्ध जो उसे आकान्त तथा पददलित कर रही थीं कभी सिर नहीं उठाया। परन्तु ये बड़े धनी लोग जो कि जनसाधारण का दमन कर रहे थे अपने पराभवकाल में भी रोम-ससार में एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे थे जिसने आगे चलकर स्वयं उनको और जनसाधारण को दवा दिया। वह शक्ति थी—सेना।

दितीय प्यूनिक-युद्ध से पहले रोम में स्वतंत्र किसानों को श्रावश्यकतानुसार बुलाकर सेना तैयार कर ली जावी थी। ये किसान श्रपनी हें स्वियंत के श्रनुसार घोड़ों पर चढ़कर श्रयथा पैदल युद्ध में लड़ने जाते थे। समीपवर्ती युद्धों के लिए यह तेना बहुत श्रव्हीं थी, परन्तु वह इस योग्य न थी कि सुदूर देशों में जाकर धेर्य के साथ बहुत दिनों तक लड़ाद्यीं लड़ सके। इसके श्रातिरक्त जब दासों की संख्या वढ़ी श्रीर ज़र्मादारियों की बृद्धि होने लगी तब स्वतंत्रभाव से लड़नेवाले किसान भी कम मिलने लगे। मेरियस नामक एक लोक-प्रिय नेता ने एक नवीन उपाय निकाला। कार्येजियन सम्यता के नष्ट होने के उपरान्त उत्तरी श्रक्तीका में न्यूमीडिया नामक एक श्रध वर्दर राज्य स्थापित हो गया था। रोम-साम्राज्य का इस राज्य के राजा जुगुरथा के साथ युद्ध छिड़ गया श्रीर उसे पराजित करने में उसको बहुत बड़ी किन्नाइयों का सामना करना पड़ा। इस श्रपकीर्तिकारक युद्ध को समाम करने के लिए जनता ने मैरियस को 'कोंसल' पद पर नियुक्त कर दिया। उसने वैतनिक सेना की नियुक्ति करके श्रीर उसे कड़ी छवायद-दारा युद्ध-शिक्ता देश इस युद्ध का श्रन्त किया। जुगुरथा जंनीरों में बौधकर (ई० पू० १०६) रोम लाया गया। मैरियस श्रपने पद की श्रवधि के समात हो जाने पर भी श्रपनी नवीन नेना के भराने वेजारनी

रीति से त्रपने पद पर वना रहा। रोम में ऐसी कोई शक्ति न थी जो उसे उस पद से निकाल सकती।

मैरियस के समय से ही रोम-शक्ति के विकास के तृतीय उपक्रम—सेनापतियों के प्रजातंत्र--का प्रारम्भ हुत्रा । इस समय उस युग का प्रारम्भ होता है जिसमें वैतनिक सेना के नेता रोमन जगत् के आधिपत्य के लिए आपस में लड़े थे। मैरियस का विरोधी सुला नामक एक कुलीन वरा का व्यक्ति था जो अफ्रीका के युद्ध में उसके नीचे काम कर चुका था। दोनों ही ने अवसर पाने पर अपने राजनैतिक विपक्तियों का घोर संहार किया। हज़ारों मनुष्यों को निर्वासित कर दिया गया अथवा उनका वध कर डाला गया और उनकी भू-संत्रति वेच डाली गई। इन दोनों के नृशंसतापूर्ण विरोध तथा स्पाटेंकस के राजविष्तव की वीभत्तता के वाद वह युग आया जिसमें ल्यूकुलस और महान् पॉम्पियाई, कैंसस और जुलियस सीज़र सेनाओं के अधिपति थे और राज्य के कार्यों का नियन्त्रण करते थे। कैंसस ने स्पार्टेकस को पराजित किया था। ल्यूकुलस ने एशिया माइनर को जीत कर ग्रामीनिया में प्रवेश किया ग्रीर ग्रपार घन-संपत्ति की संचित करके ग्रन्त में वह एकान्त जीवन व्यतीत करने लगा। झैसस श्रीर श्रागे बढ़ गया। उसने फ़ारस पर धावा किया किन्तु पार्थियन लोगों ने उसे हराकर मार डाला । पॉम्पियाई श्रौर जूलियस सीज़र की प्रतिद्वद्विता बहुत दिनों तक चली। किन्तु अन्त में पॉम्पियाई को ज्लियस सीज़र ने हरा दिया श्रोर वह (गॅमियवाई) मिस्र देश में मारा गया। इस प्रकार ज्लियस सीज़र रोम-जगत् का एकमात्र श्रधीश्वर वन गया।

ज्लियस सीज़र के व्यक्तित्व ने मनुष्य की कल्पना को जितना उत्तेजित किया है उतना गुण या वास्तिक महत्त्व उसमें न था। वह एक कथानक और सकितिक चिह्न हो गया है। हमारे लिए उसका महत्त्व मुख्यकर यह है कि वह सैनिक महत्त्वाकां जियों और आरिमिक साम्राज्य के बीच में आकर दोनों युगों को स्पष्ट कर देता है। आरंभिक साम्राज्य रोमन विकास का च.था चरण है क्योंकि घोर आर्थिक तथा राजनैतिक विद्योभ, एह-युद्ध और सामाजिक पतन के होते हुए भी, इसी काल में रोम-राज्य की सीमायें आगे विस्तृत हुई और ई० पृ० १०० के लगभग अपनी पराकाष्टा पर पहुँच गई। दितीय प्यृनिक-युद्ध के मध्य में जब रोम की पराजय का सन्देह होने लगा था तब ऐसा मालूम पड़ता था कि रोम का हास हो रहा है। और मैरियस-दारा सेना के पुनर्निर्माण के पूर्व तो उसकी शिक्त का लाग प्रत्यन्त-सा मालूम पड़ता था। त्याटेंकस के विद्रोह ने रोम के विकास में तृतीय चरण का आरम्भ किया। जिलयस सीज़र ने गॉल में—जो आधुनिक फांस और वेल्जियम है—एक सेनाति के रूप में ख्याति प्राप्त की। (इस देश में रहनेवाली प्रथान जातियाँ

उन गॉल लोगों की माँति कैल्टिक-वंश की थीं जो कुछ समय तक उत्तरी इटली पर अधिकार जमाये हुए थे और वाद को एशिया माइनर को जीत कर गेलेशियन नाम से वहाँ वस गये थे।) गॉल लोगो ने जर्मनी पर आक्रमण किया किन्तु ज़िल्यस सीज़र ने उनको हरा कर भगा दिया और उस देश को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। वह दो बार 'डोवर' के जलग्रीय को पार कर ब्रिटेन गया (ई० पू० ५४ और ५५)। किन्तु वहाँ उसने कोई स्थायी विजय नहीं की। इसी वीच महान् पाम्पियाई कैस्पियन सागर के पूर्व तक रोम के विजित प्रदेशों को हड कर रहा था।

इस समय श्रर्थात् ई० पू० पहली शतान्दी के मध्य में रोम के शासन का नाममात्र का केन्द्र अब भी सिनेट ही था। कांसल और दूमरे कर्मचारियों की निवृक्त उसी की ओर से होती थी तथा अधिकार आदि अब भी उसी के नाम से दिये जाते थे। आर इस समय कुछ राजनीतिश--जिनमें सिसरी सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था-रोम-प्रजातंत्र की उच्च परंपरात्रों का सुरक्षित रखन और उसके क़ान्नां का लोगों से पालन कराने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु स्वतंत्र किसानों के लुप्त हो जाने के साथ ही इटली से नागरिकता का भाव भी जाता रहा था। ऋव यह दासों तथा दरिद्र लोगों का देश हो गया था जिनमें न तो स्वतन्त्रता के भाव को समभाने की शक्ति ही थी श्रीर न उसकी इच्छा ही । निनेट के प्रजातन्त्रवादी नेतात्रों का किसी भी शक्ति का सहारा न था किन्तु इन बहे बहे महत्त्वाकार्ज साहसी लोगों के साथ--जिन्हें वे डरते थे और वश में रखने की इच्छा करते थे-- ध्रमंख्य सैन्य-दल था। सिनेट का र्व्यातक्रमण करके कैसस श्रीर पॉम्पियाई तथा नीज़र (प्रथम शासकत्रय) ने साम्राज्य के शासन का परस्तर वाँट लिया। थोड़े दिनो बाद जब कैंमन सदरवर्ती केरी में पार्थियनों-द्वारा मार डाला गया तय पॉम्पियाई और सीलर में भगड़ा खड़ा हो गया । पांस्पियाई ने प्रजातन्त्र का पत्त ग्रहण किया । मिनेट की श्राजायों वा उल्लङ्घन करने श्रीर क्रानून तोड़ने के श्रपराध में सीवर पर श्राभयोग चलाने के लिए क्रानून वनाये गये ।

सेना-नायकों के प्रयने हल के की सीमा के बाहर सेना ले जाना क़ानृत से मना था, श्रीर सीज़र के हल के तथा इटली के मध्य की सीमा 'रुविकन' नामक स्थान थी। ई० पू० ४९ में उसने रुविकन की सीमा—यह कहते हुए कि "ग्रव मैंने पौसा फेंक दिया है"—पार करके पॉम्पियाई श्रीर रोम पर चढ़ाई कर दी।

श्रतीत काल से रोम में घोर सेनिक एंकट के उपस्थित होने पर टिक्टेटर (एकाधिमति) के चुनने की प्रथा थी जिसे एंकटवेला में शानन करने के लिए अर्थार्मन श्रिषकार दे दिये जाते थे। पॉम्पियाई का हरा देने के बाद सीकर प्रथम तो दन वर्ष के लिए, श्रीर फिर जीवन भर के लिए (ई० पू० ४५ में), डिक्टेटर चुन लिया गया। वास्तव में वह श्रपने जीवन-काल के लिए साम्राज्य भर का सम्राट् वना दिया गया था। पाँच शताब्दी पूर्व ऐट्रक्सन' जाति के वहिष्करण के समय से रोमवाला का 'राजा' नाम से घृणा थी।

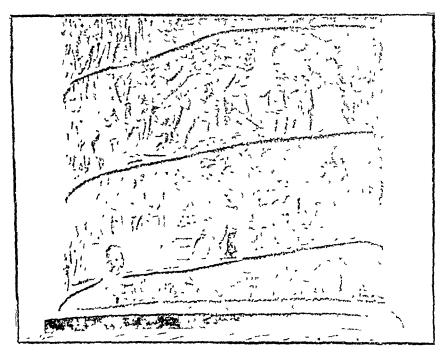

रोम में ट्रेजन की लाट इसमें डेशिया त्रादि स्थानों की उसकी विजय दिखलाई गई है।

सीज़र ने राजा होना श्रस्वीकार कर दिया परन्तु उसने सिंहासन तथा शासन-द्राड ग्रहण कर लिये। पॉम्पियांड के पराभव के वाद सीज़र मिस्र देश के। गया श्रीर यहाँ टौलेमी वंश की श्रितम वंशजा क्रियोपेट्रा से उनका प्रेम हो। गया। वह मिस्र की ''देवी रानी'' समभी जाती थी। ऐना प्रतीत होता है कि उमने उसका मित्तिक पूर्णरूप से फेर दिया था। रोम लीटने पर वह मिस्र की ''देवी रानी'' का विचार, श्रपने साथ लेता याया। उसकी मूर्ति— 'श्रजेय रेश्वर के प्रति' इन लेख-पंक्ति के साथ एक मन्दिर में स्थापित की गई। श्रनितम

विरोध में रोम का मरणासन्न प्रजातन्त्र-बाद उत्तेजित हो उठा श्रौर सिनेट-भवन में उसके प्रतिद्वंद्वी महान् पॉम्पियाई की मूर्ति के नीचे ही सीज़र की हत्या कर डाली गई।

ऐश्वर्याकां ची पुरुपों की यह लड़ाई तेरह वपों तक श्रीर चली। तत्पश्चात् एक दूसरी शासकत्रयी—लैपिडस, मार्क एन्टोनी श्रीर श्राक्टोवयन सीज़र की —स्थापित हुई। इसमें यह सबसे पिछला जूलियस सीज़र का भतीजा था। श्राक्टोवयन ने श्रपने चाचा की मौति निर्धन एवं सुदृढ़ पश्चिमीय प्रान्त ले लिये जह। बहुत श्रच्छी सेना भतीं की जाती थी। ई० पू० ३१ में उसने श्रपने एक-मात्र शिक्तशाली प्रतिद्वंदी—मार्क एन्टोनी—को एक्टियम के नाविक युद्ध में परास्त किया श्रीर वह रोमन संसार का एकच्छत्र शासक वन गया। परन्तु श्राक्टेवियन जूलियस सीज़र से नितान्त भिन्न प्रकृति का पुरुप था। उसे राजाधिराज श्रथवा ईश्वर वनने की मूर्खतापूर्ण लालसा न थी। उसके कोई प्रेयसी रानी न थी जिसे प्रसन्न करने की उसे इच्छा होती। उसने रोम-निवासियों तथा सिनेट मंत्रिमंडल को फिर से स्वतन्त्रता दे दी। इसके वदले में कृतज्ञ सिनेट ने उसे विविध श्रधिकारों के कृत्रिम स्वरूपों के स्थान पर वास्तिवक शक्ति प्रदान की। वह राजा नहीं किन्तु प्रिन्सेण्स श्रीर श्रागस्टस कहलाता था। वह रोम-सम्राटों में प्रथम सम्राट् श्रास्टस सीज़र हुआ (ई० पू० २७ से १४ ई० तक)।

उसके वाद टाइवीरियस सीज़र हुया (ई० पू० १४ से ३७ तक) घोर उसके वाद कैलिगुला, क्राडियस, नीरो, थोर इसी प्रकार ट्रेजन (ई० ९८) तक हुए। फिर हेड्रियन (ई० ११७), एन्टोनीयस पायस (ई० १३८) थोर मारकस खोरिलियस (ई० १६१ से १८० तक) हुए। ये सब सम्राट् सैनिक सम्राट् ये छोर सैनिकों ने ही उन्हें सम्राट् वनाया, थोर इनमें से कुछ को सैनिकों ने ही नष्ट कर दिया। धीरे धीरे सिनेट रोम के इतिहास से लुन हो गया थोर उसका स्थान सम्राट् थोर उसके राजकर्मचारियों ने ले लिया। इस समय साम्राज्य श्रयनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। विटेन का श्रिकांश भाग रोमन साम्राज्य श्रयनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। विटेन का श्रिकांश भाग रोमन साम्राज्य में सिम्मिलित कर लिया गया था। ट्रोन्सिलवेनिया भी मिला लिया गया था किन्तु उसका नाम उस समय डेसिया रक्ला गया। ट्रेजन ने वृफ़ेटीज़ नदीं को पार कर डाला था। हेड्रियन का एक काम हमें प्राचीन संसार के दूसरे छोर पर घटित हुई वातों की याद दिलाता है। शी-हुर्त्यांग-ती के समान इस सम्राट् ने भी उत्तरीय वर्षर-जाति का श्राक्रमण रोकने के लिए श्रयरोधक दीवालें वनवाई थीं। एक दीवार विटेन में बनाई गई। उसने राइन तथा छैन्यून के मध्य एक दूसरा श्रवरोध वनवाया। उसने उनमें से कुछ स्थानों को छोड़ दिया जो ट्रेजन ने जीते थे।

रोमन साम्राज्य के विस्तार का श्रव श्रन्त हो गया था।

### रोम श्रीर चीन के बीव

ई० पू० दितीय और प्रथम शताब्दियाँ मानव-इतिहास में एक नवीन युग का निरूपण करती हैं। अब मैसे।पोटामिया (इराक) और पूर्वीय भूमध्यसागर राजनीति अथवा सम्यता की दृष्ट से महत्त्व के केन्द्र न रह गये थे। मैसे।पोटामिया (इराक) और ईजिण्ट (मिस्स) दोनों अब भी उपजाक समृद्धिशाली और घने बसे हुए थे। परन्तु वे अब संसार के प्रधान प्रदेशों में न थे। शक्ति अब पश्चिम तथा पूर्व की ओर प्रवाहित हो गई थी। नवीन रोमन साम्राज्य और पुनरुत्थानशील चीन-साम्राज्य—ये दोनों साम्राज्य अब संसार का शासन कर रहे थे। रोम ने अवनी शिक्त यूफ्रेटीज़ (दजला नदी तक बढ़ा ली थी, परन्तु इस सीमा के। अतिक्रमण करने में वह कभी समर्थ न हुआ। यह सीमा अत्यन्त दूरी पर थी। यूफ्रेटीज़ नदीं के उस पार सैल्यूक्स वंश का प्राचीन पार्सीक तथा भारतीय राज्य बहुत-से नवीन अधिपतियों के अधीन हो गया था। शि-हुआँग-ती की मृत्यु के बाद चीन में इत्सिनवंश के स्थान में हानवंश स्वामी वन वैठा था। और उसने (चीन ने) अपनी शक्ति तिव्यत तथा पामीर प्रदेश की तुंगधाटियों के। पार कर पश्चिमीय तुर्किस्तान तक विस्तृत कर ली थी। वहाँ तक जाकर वह भी अपनी पराकाण्टा के। पहुँच गया था। इसके और आगे का भाग उसके केन्द्र से बहुत दूर पड़ जाता था।

चीन इस समय समार में सबसे अधिक विस्तृत, सुव्यवस्थित तथा सम्य राजकीय विधान (साम्राज्य) था। श्रानी चरम सीमा पर पहुँचे हुए रोम-साम्राज्य से यह त्तेत्रफल श्रीर जन-संख्या में बड़ा था। इन दो महान् शासन-प्रणालियों का एक दूसरे से सम्पूर्ण-रूपेण श्रारिचित रह कर उन्नित करना संज्ञार में उसी समय संभव था। जल तथा स्थल-सम्बन्धी श्रावागमन के मार्ग पर्यातरूप से श्रमी इतने समुन्नत एवं सुव्यवस्थित दशा में न पहुँच थे कि इन राज्यों की परस्पर सात्तात् टकर हो सके।

फिर भी एक दूनरे पर इन्होंने विलच् एस्य से प्रभाव डाला और मध्यएशिया तथा भारत आदि मध्य देशों के भवितव्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। फ़ारस आदि देशों में ऊँटों के कारवा-दारा, और लालसमुद्र तथा भारत में समुद्र के किनारे नौका-गंचरण-दारा उस समय भी कुछ व्यागर धीरे धीरे हुआ करता था। ई० पू० ६६ में रोम की सेना ने पॉम्पियार्ड की अध्यक्षता में महान् सिकन्दर का पदानुमरण किया ओर वह कैस्पियन समुद्र के पूर्वी तट तक वढ़ गई। ई० सन् १०२ में एक चीनी आक्रमणकार्ग सैन्य-दल पानचाऊ की अध्यक्षता में कैस्पियन समुद्र पर पहुँचा और उसने रोम का वल जानने के लिए दूतों को मेजा। परन्तु योरप और पूर्वी एशिया की महान् समानान्तर शक्तियों के पारस्परिक सम्यक् कान और साक्षात् संपर्क होने में अभी बहुत देर थी।

इन दोनों महान् साम्राज्यों के उत्तर में घोर वन थे। जो श्रव जर्मनी है वह उस समय श्रधिकतर जगली भृमि था। जंगल सुदूर रूस के अन्दर तक फैले हुए थे, श्रीर उनमे प्रायः हाथी के प्रमाख के लंबे बहदाकार 'आरोक्स' (Aurochs) नाम के वैल रहते थे। एशिया की विशाल पर्वतराशियों के उत्तर की घोर मर-स्थलो का समूह, उच्च भूमि-भाग श्रीर उसके आगे हिमाच्छादित प्रदेश फैले हुए थे। एशिया के उच भाग के पूर्वीय कोने के अचल में मंचूरिया का तिकोना प्रदेश था। दक्तिगी रूस श्रीर तुर्किस्तान के मध्य में मंचुरिया तक फैले हुए इन प्रदेशों के वहत-से भागों की जलवाय वडी अनिश्चित थी ग्रौर अब भी उसी प्रकार की है। कुछ शताब्दियों में ही वहाँ की वृष्टि

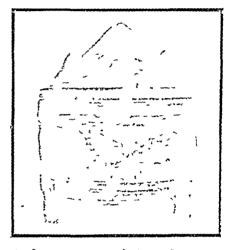

चीन देश का बना हुआ हर रंग का मिर्टा का एक ढकनेदार चिकना वर्तन । (हानवंश के समय का) (यह विक्टोरिया श्रीर ऐलवर्ट म्युलियम में हैं)

में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। ये भाग ऐसे हैं जिनकी जलवायु पर मनुष्य भरोना नहीं कर सकता। कुछ दिनों यहाँ पशुचारण के योग्य लहलहीं भूमि हो जाती है श्रोर गेनी बट्ती है श्रोर उसके बाद श्रार्वता में कमी हो जाती है श्रोर विनाशनार्ग श्रनामृधि के चक्र का युग श्रा जाता है।

जर्मनदेशस्य बनो से दक्षिणीय रूम श्रौर तुर्विस्तान तक श्रीर गोधर्त्ट ने श्राल्प्स तक उत्तरीय वर्दर देश का पश्चिमीय भाग नार्टिक जाति तथा श्रार्यभाषा का फा॰ २९ उद्गमस्थान था। परस्पर समान भाषा, जातीयता तथा जीवनचर्यावाली हूण अथवा मंगोल या तातार या तुर्क जातियों का उद्भवस्थान पूर्वीय स्टेप्स (ऊँचे मैदानिवशेष) तथा मंगोलिया का मरुमृमिवाला प्रदेश था। श्रीर जिस प्रकार नार्डिक जातियाँ जन-संख्या की

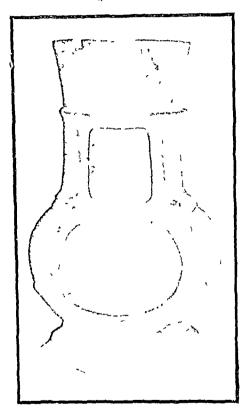

कि के नम्ने पर बनाया हुआ पन्थर का वर्तन (हानवंश के समय का—ई० पू० २०६ में ई० मन् २२० तक)

यह विक्टोरिया श्रीर ऐल्बर्ट स्पृज़ियम, लंदन में है।

वढ़ती के कारण अपनी सीमा पार कर दिल्ला दिशा में इराक़ (मैसोपोटा-मिया) तथा भृमध्य सागर की खोर लगातार बढ़ती रही, उसी प्रकार हूण-जातियाँ अपनी वढ़ती हुई जन-संख्या के ख्रातिरक भाग को चुमक्कड़ों, आक मणकारियो तथा विजेताओं के रूप में चीन के व्यवस्थित प्रदेशों में भेजती रही। उत्तरीय भाग में जब फ़सल खच्छी होती थी तो वहाँ जन-संख्या बढ़ जाती थी खौर जब घास की कमी होती या कोई पशु-रोग फैलता तो ये भृखे और लड़ाक़ लोग दिक्षण की खोर चल देते थे।

कुछ समय तक संसार में एक ही काल में ऐसे दो अच्छे प्रभाव-शाली साम्राज्य थे जो वर्वर जातियों के त्राक्रमण रोकने में समर्थ हो सके त्रीर अपने शान्त साम्राज्यों की सीमाये त्रागे वड़ा सके। चीन के हानवंश का साम्राज्य उत्तरीय चीन से मंगोलिया में वरावर चलपूर्वक वट्टता गया। चीनी जनता महाप्राचीर के त्रवरोध को पार कर गर्ड। चीनी क्सिन साम्राज्य की सीमा के रक्तक-सनिक का पदानुसरण करता गया।

वर अपने हल तथा घोड़ों को साथ लाता और घाम के मैटानों की जीतता और जाड़े के

चरागाहों की श्रहातावन्दी कर देता था। हूण लोग श्राक्रमण करके इन नये वसनेवालों में से कुछ का वध कर डालते, लेकिन चीन-साम्राज्य के श्रिधकारी उनका दएड देने के लिए श्रपनी सेना भेजते जिसका वे सामना करने में श्रसमर्थ थे। इन पशुचारणोपजीवी हूणों के लिए केवल दो वातें रह गई; या तो वे वस कर खेती करने श्रीर चीन-सम्राट् को कर देने लगे श्रयवा श्रीष्मश्रह के नये चरागाहों की खोज में श्रन्थत्र कहीं चले जायाँ। कुछ हूणों ने प्रथम मार्ग का श्रयलंवन किया श्रीर वे धीरे धीरे चीननिवासियों में खप गये। कुछ ने पर्वत-घाटियों के। पार कर पिश्चमीय द्विकिस्तान में प्रवेश किया।

मंगील घुड़सवारों की यह पश्चिम की श्रोर की भगदड़ ई० पू० २०० के बाद से होने लगी थी । आर्यजातियों पर यह भगदड़ पश्चिम की ओर से दवाव डाल रही थी श्रीर ये श्रार्यजातियाँ रोम-साम्राज्य की सीमात्रों का घेरे हुए थीं श्रीर इस यात के लिए तैयार वैठी थीं कि नहीं उन्हें केाई शिथिलता मालूम पड़े वहीं घुस पड़ें। ई० पू० प्रथम शताब्दी में पार्थियन जाति यूफ्रेटीज़(दजला) नदी की घाटी में आ गई। ये लोग वासक्तप से सीथियन थे पर उनमें कुछ मंगोलजाति के रक्त का भी मिश्रण था। महान् पॉम्पियाई के पूर्वीय आक्रमण का सामना इन्हीं लोगों ने किया था। इन्हीं ने क्रेंसन के हराकर उसका वध किया था। इन्होंने ईरान में सेल्युसिट राजवंश का हटाकर वहाँ श्रामंसिड नामक पर्थियनवंश का राज्य स्थापित किया था। परन्तु कुछ समय तक इन भृखे भ्रमण्शील हुणों के लिए सबसे सरल उपाय यह निकल श्राया कि वे मध्यएशिया जाकर और वहाँ से दिस्ण-पूर्वीय काण से घूमकर लेवर घाटां की राह भारतवर्ष पर श्राक्रमण करें। श्रर्थात् उनके लिए पूर्व श्रथवा पश्चिम की श्रोर जाने की श्रपेक्षा मध्यएशिया होकर भारतवर्ष में श्राना श्रत्यन्त सुगम हो गया। जिन दिनों राम श्रीर चीन-साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी उन दिनों भारतवर्ष पर मंगाल-जाति के विशेष त्राक्रमण हुए । त्राक्रमणकारी नेतात्रों के दल के दल पंजाव की राह से विस्तृत मैदानों के। लूटने एवं तहस-नहस करने के लिए श्राने लगे। श्रशोक का साम्राज्य नट-श्रट हो गया था और कुछ काल के •िलए भारत का इतिहास श्रन्थकार में पड़ गया था। श्राकमणुकारियों के इंडोसीथियन-दल-द्वारा स्थापित कुशन नामक एक वंश ने कुछ फाल तके उत्तरीय भारत में राज्य किया श्रीर देश में धोड़ी-बहुत व्यवस्था रक्जी। दे श्राकमण कई शताब्दियों तक होते रहे। ई० तन् पौचवीं शताब्दों के श्रधिक भाग में भारतवर्ष इफ़येलाइट श्रथवा श्वेत हूजों के श्राक्रमण से पीड़ित रहा। ये लोग भारतवर्ष के लोटे लोटे राजाओं से कर वसल करते थे और इन्होंने भारतवर्ष के। सब से अस्त कर

रक्ला था। प्रन्येक ग्रीष्म-ऋतु में ये लोग पश्चिमीय तुर्किस्तान चले जाते और वहाँ श्रपने पशुत्रों को चराया करते ये और प्रत्येक शरट्-ऋतु में घाटियों की राह भारत के संत्रस्त करने के लिए नीचे उत्तर आते थे।

ईसा की दूसरी शताब्दी में रोम तथा चीन-साम्राज्यों पर एक वड़ी विपत्ति पड़ी जिसने शायद इन दोनों की वर्वर-जाति का सामना करने योग्य न रक्खा। यह विपत्ति एक प्रकार



चीन देश का बना हुआ बत्तक के आकार का काँसे का वर्तन यह शी-हुआंग-ती के समय में बना था। ऐसा वर्तन उसी ममय बन सकता है जब लोग बहुत सुख ने रहते हों और उनमें उच्चेश्रेणीं की कलाप्रियता हो। यह विक्टोरिया और ऐल्वर्ट म्यूज़ियम में हैं।

की श्रभूतपूर्व उम्र महामारी थी। चीन में इसका प्रकाप ग्यारह वर्ष तक रहा श्रीर इसने वर्ष के सामाजिक संगठन की बुरी तरह से श्रव्यवस्थित कर दिया। हानवंश का पतन हो गया श्रीर वहाँ विम्नह श्रीर श्रन्तव्यन्तता का एक नया युग प्रारंभ हो गया जिससे कि चीन वास्तव में हैमा की सातवीं शताब्दी तक श्रयांत् महान् तंगवंश के श्राने तक सक्त न हुन्य।

यह महामारी एशिया से योरप तक फैल गई। १६४ ई० से १८० तक समम्त रोमसाम्राज्य में इसका प्रकेष रहा। इसने प्रत्यक्त्य से रोम के साम्राज्य-सम्बन्धी विधान
के पूर्णतः शक्तिहीन कर दिया। इसके बाद हम रोम प्रान्तों की जन-संख्या के उजड़ते
हुए पाते हैं। उस समय साम्राज्य की शक्ति और दक्ता में प्रत्यक्त हास हो रहा था।
सीमा के प्रदेश श्रव श्रमेद्य न रह गये थे। कभी एक स्थान से होकर, तो कभी दूसरे
स्थान से होकर शत्रु घुस श्राते थे। स्वीडन के गोथलैंड नामक न्थान से श्राई हुई
'गॉथ्स' नाम की नवीन नार्डिक जाति रूस को पार कर वालगा प्रदेश तक श्रीर कृष्णमागर
के तर्यो तक जा बसी थी और समुद्र-द्वारा तथा समुद्री डाकुश्रों की वृत्ति-द्वारा श्रयना जीवन
व्यतीत करती थी। दूसरी शतार्व्दी के श्रन्त तक उन्होंने भी शायद हुग्ए-श्राक्रमग्रों की
पश्चिमीय वृद्धि का श्रनुभव करना प्रारंभ किया हो।

२४७ ई० में एक वड़ा व्याक्रमण करके उन्होंने डैन्यूय नदी के। पार कर लिया श्रीर श्राधुनिक सर्विया में एक युढ़ हुआ जिसमें उन्होंने साम्राट् 'डैसियस' के। पराजित कर के मार डाला। २३६ ई० में दूसरी जर्मन-जाति 'फ्रेंक्' ने राइन नदी के नीच की श्रोर को सीमा तोड़ डाली श्रीर श्रलमानी नामक वर्बर-जाति के लोग श्रलसाम में धुन श्राये। गॉल की सेनाश्रों ने श्रपने श्राक्रमणकारियों के। पीछे हटा दिया परंतु 'गोथ्स' वालकन प्रायदीप में वारम्वार श्राक्रमण करते रहे। डेशिया का प्रांत रोम के इतिहास से लुन हो गया।

रोम का गर्व श्रीर श्रात्मविश्वास श्रव ठएडा पड़ गया था। २७० ई० से २७५ ई० में रोम, जा कि तीन शर्तााब्दयों तक श्ररिक्त रहते हुए भी मुरक्तित नगर था— का सम्राट् श्रारिलियन ने दुर्गी-द्वारा चारों श्रोर से घेर दिया।

### प्रारम्भिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन

पहले इसके कि हम यह वतलावें कि ईसा के पूर्व दो शताब्दियों में जिस साम्राज्य का निर्माण किया गया था श्रोर श्रगस्टस सीज़र के समय से दो शताब्दी पर्यन्त जो शांति श्रोर निर्मयता के साथ फलता-फूलता रहा वह साम्राज्य किस प्रकार विष्लव में पड़ कर नष्ट हो गया, इस महान् साम्राज्य के साधारण मनुष्यों के जीवन की श्रोर कुछ ध्यान देना उचित मालूम होता है। हमारा इतिहास श्रव हमारे समय के २००० वर्ष के श्रन्तर्गत श्रा पहुँचा है। रोम श्रोर हान इन दोनों के शासित शान्तिकाल के सभ्य लोगों का जीवन उनके वर्तमान उत्तराधिकारियों के जीवन से श्रिधकाधिक में मिलता-जुलता मालूम होने लगा था।

पश्चिमीय जगत् में उस समय सिक्के (मुद्रा) का चलन साधारण व्यवहार में खा गया था। पुरोहित-वर्ग के खातिरिक्त बहुत-से साधारण वृक्तिवाले मनुष्य उत्पन्न हो गये थे जो न तो राजकर्मचारी ही ये खोर न पुरोहित। पहले की ध्रपेचा लोग खिक स्वतन्त्रतापूर्वक पर्यटन करते थे। उनके लिए बड़ी बड़ी सड़कें खोर सरायें बनी थां। पिछले समय से खर्थात् ई० पू० ५०० वर्ष के पूर्व काल से तुलना करने पर उस समय का जीवन ध्रत्यधिक िशियल प्रतीत होता था। उस समय से पहले सभ्य पुरुप, एक प्रांत ख्रयवा देश से संबद्ध रहते थे; वे एक ही प्रकार की रुढ़ियों या परम्पराखों से बँधे थे, खोर ख्रत्यन्त संकुचित चेत्र में निवास करते थे। केवल भ्रमणशील ख्रथवा पशुचारणोपजीवी लोग ही वाणिज्य खोर प्रयटन करते थे।

परन्तु यह न समभना चाहिए कि जहाँ जहाँ रोम अथवा हानवंश का दृढ़ शासन के सेत्रों में जिन पर कि उनका अधिकार था वहाँ वहाँ एक ही प्रकार की सम्यता थी। भारत के शान्तिमय अँगरेज़ी साम्राज्य की भीति, इन साम्राज्यों के एक प्रांत और दूसरे प्रांत के बीच बहुत बढ़े स्थानीय अन्तर, बढ़ी विभन्नतायें और संस्कृति-संबंधी असादश्य विद्यमान थे। रोम-द्रारा शामित विन्तृत भू-भाग पर रोम के दुर्गरचक शैन्यदल और उपनिवेश जहाँ तहाँ किते हुए ये जो रोमन देवताओं की उपासना करते और लैटिन-भाषा बोला करते थे। परन्तु रोमन लोगों के आने के पहले जहां जहां जो नगर और पुर थे बहाँ के निवासी रोम के

श्रधीन होने पर मी स्थानीय शासन की व्यवस्था स्वयं करते रहे श्रौर कम-से-कम कुछ काल तक तो श्रवश्य ही श्रपने निर्जा देवताश्रा का पूजन भी श्रपनी ही विधि में करते रहे। यूनान, एशियामाइनर, मिस्रदेश श्रौर साधारणतया यूनानी सम्यता से प्रभावित पूर्वीय देशो



कामदार काँच का एक टुकड़ा (यह काँच रोमन साम्राज्य के श्रारंभिक काल का वना हुआ है और इस पर ग्लेडिएटर का एक तत्कालीन चित्र है।)

में लैटिन भाषा कभी प्रचलित नहीं हुई। यूनानी भाषा का वहाँ एकाधियन्य यना रहा। टारमम निवासी साल, जिसकी गणना ईसामसीह के प्रधान शिष्यों में हैं छौर जा बाद में संतपाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, रोम का नागरिक छौर यहूटी था, परन्तु वह यूनानी-भाषा लिखता और बोलता था—'हिब्रू' (यहूटी) भाषा नहीं। जिन पार्थियनवंश ने प्रारम में यूनानी सिल्यूसिडवंश के पराजित किया था ध्योर जे। रोम-सासाज्य भी सीमाणी के विलक्कल ही वाहर था उसके दरवार में भी यूनानी भाषा का ही नालन था। कार्षज के नाए हो जाने पर भी स्पेन के कुछ भागों ध्योर उत्तरीय ध्रफ्रीका में कार्षजियन भाषा बहुत थामय तक बोली जाती रही। सैविल ऐसा नगर था जो रोम के जन्म से बहुत पहले ही समुद्धियाली होगया था किंतु वह बरावर कई पीढ़ियों तक मैमिटिक देवियों की पृजा श्रीर सीमिटिक माणा का व्यवहार करता रहा—यद्यपि उससे थोड़ी ही दूर पर रोमन गीरी का इंटीलका नामक उपनिवेश बसा हुध्या था। सैव्हिमियम सैवेरम जो ई० १९३ में ई० २११ तक भागा खपनी बात्मापा की भीति बोलना था। उसने कैटिन भाषा वान को विदेशी भाषा की भीति सीखी खोर यह प्रामाणिक बात है कि उसकी बहन ने लेटिन माणा कभी नहीं पढ़ी खीर रोम में रहते हुए भी वह खपनी एहरथी का काम स्पृतिक भाषा ने ही चलाती थी।

की अनेक विधियाँ थीं, यथा आर्केंडियन विधि—जिसमें प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक अपने हाथों से परिश्रम करता था, और स्पार्टा की विधि जिसमें भले आदिमियों का अपने हाथ से



पॉम्पियाई नगर में एक मट्रक का खंटहर यह स्थान रोमन लोगों का प्यानन्द मनाने का स्थान था। देखिए कि सट्रक पर रथों के पहियों से क्तिने गहरे गड्टे हो गये हैं।

काम करना अकीर्तिकर नमका जाता था और खेती का काम एक विशेष प्रकार के दाले। फा॰ ३० यूनानी सिल्यृसिडवंश के। पराजित किया था और जे। रोम-साम्राज्य की सीमाओं के विलक्कल ही वाहर था उसके दरवार में भी यूनानी भाषा का ही चलन था। कार्थेज के नष्ट हो जाने पर भी रपेन के कुछ भागों और उत्तरीय श्रफ़ीका में कार्थेजियन-भाषा बहुत समय तक वोली जाती रही। सैविल ऐसा नगर था जो रोम के जन्म से बहुत पहले ही समृद्धिशाली होगया था किंतु वह बरावर कई पीड़ियों तक सैमिटिक देवियों की पूजा और सैमिटिक भाषा का व्यवहार करता रहा—यद्यपि उससे थोड़ी ही दूर पर रोमन वीरों का इटैलिका नामक उपनिवेश बसा हुश्रा था। सैप्टिमियम सेवेरस जो ई० १९३ से ई० २११ तक सम्राट् रहा कार्येजियन भाषा श्रपनी मानृभाषा की भौति वोलता था। उसने लैटिन-भाषा वाद को विटेशी भाषा की भौति सीखी और यह प्रामाणिक वात है कि उसकी बहन ने लैटिन-भाषा कभी नहीं पड़ी शौर रोम में रहते हुए भी बह श्रपनी ग्रहस्थी का काम प्यूनिक-भाषा से ही चलाती थी।

गॉल खाँर ब्रिटेन ऐसे देशों तथा डेशिया (स्थूलरूप से ख्राधुनिक रोमानिया) खाँर पैकांनिया (टैन्यून के दिन्स खार का हंगरी प्रदेश) खादि प्रान्तों में जहाँ न तो पूर्ववर्ती बड़े नगर या मंदिर ये छोर न प्राचीन संस्कृति ही थी, रोम-साम्राज्य ने लेटिन-सम्यता का प्रचार ख़्रवर्य किया। उसने इन देशों का सबसे पहले सम्य बनाया। उसने ऐसे नगरों छोर पुरेंा की सृष्टि की जहाँ लेटिन प्रथम ही से प्रधान भाषा थी छोर जहाँ रोम के देवताछों का पूजन होता था छोर रोम की ही रीतियों तथा व्यवहारों का ख्रनुसरण किया जाता था। रोमानियन, इंटिलियन, फ़्रेन खोर स्पेनिश भाषाएँ, जा लेटिन-भाषा के विभन्न रूप छोर स्पान्तर हैं, हमें लेटिन-भाषा के तथा उसके खान्तार-व्यवहार के विस्तार का स्मरण दिलाती हैं। खन्त में उत्तर-पश्चिम खर्फ़ीका भी खिषकांश में लेटिन-भाषा-भाषी हो गया। मिस्त-देश, यूनान खोर सामाज्य के रोष पूर्वी भाग कभी लेटिन सम्यतानुयायी नहीं हुए। वे भाव तथा संस्कृति में मिसदेशीय तथा यूनानी ही बने रहे। छोर रोम में भी छिन्नित समाज यूनानी भाषा के भले खाटिमयों की भाषा समभ कर सीखते ये छोर वे यूनानी-साहित्य तथा विद्या के लेटिन से ख़्ल्हा समभ्यते थे; छोर उनका ऐसा समभना बहुत हीक भी भा।

स्त प्रमोनी सामाध्य में व्यवसाय श्रीर कार्य करने की प्रसाति भी स्वभावतः साना प्रकार की थी। व्यवस्थित संसार का सुख्य उद्यम श्रय भी प्रतुर रूप से कृषि ही था। पर रम उपर की दला लुके हैं कि प्यूनिक-युद्धे। के उपरास्त प्राथमिक रोम-प्रजातस्त्र के भेरवरा के समान स्वतस्त्र एवं प्रवत्त किस्सने। के स्थान पर दासें। के परिश्रम-द्वारा स्थापित संग्वाहरूं। में श्रामा श्राधियस्य कैसे कर लिया था। सूनानी संसार में सेती करने की अनेक विधियाँ थीं, यथा आर्केडियन विधि--जिसमे प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक अपने हाथा से परिश्रम करता था, और स्पार्टा की विधि जिसमें भले आटिमियों का अपने हाथ से



पॉम्पियाई नगर में एक सड़क का नॅटहर

यह स्थान रोमन लोगों का श्रानन्द मनाने का स्थान था। देखिए कि सट्क पर रथा के पहियों से क्तिने गहरे गट्टे हो गये हैं।

काम करना श्रकीर्तिकर समभा जाता या और नेती का काम एक विशेष प्रकार के दाने। फा॰ ३० से कराया जाता था जिन्हें 'हीलट' कहते थे। परन्तु यह ती अब पुरानी बात पड़ गई थी। यूनानी सम्यतानुयायी संसार के अधिकांश भागों में ज़मींदारी प्रथा का प्रसार हो गया था और दासों के भुएड के भुएड फैल गये थे। ये खेती का काम करनेवाले दास, जो बहुत-सी भिन्न भागायें बोलते थे और एक दूसरे की भाषा न समभ पाते थे, या तो बन्दी होते थे या जन्म ने ही दान होने थे। न तो उनमें इतनी एकता ही थी कि वे अत्याचार का सामना कर मकते और न उनमें अधिकारों की कोई परंपरा ही थी। निरक्र होने के कारण वे अज्ञानी थे। यद्यपि देहातों में थे बहुसंख्यक थे तथापि उन्होंने कोई सफल बिप्लब नहीं किया। ई० पू० प्रथम शताब्दी में स्पार्टेटम का विद्रोह तो उन दामिंबशेषों का विद्रोह था जिन्हें अप्तार्टों में ग्लेटीटोरियल युद्धों के लिए शक्तों की शिक्ता दी जाती थी। प्रजातन्त्र के अन्तिम दिनों में और रोम-साम्राज्य के उदयकाल में इटली के खेतों के मज़दूरों के बहुत भयक्कर अपनान नहने पट़ने थे। उन्हें भागने से रोकने के लिए रात्रि होने पर ज़ंजीरों से बाँध दिया जाता था या उनके आधि सिर मुट्टा दिये जाने थे जिससे उन्हें भागने में कठिनता हो।

उनके स्वयं भार्यायें न होती थीं । स्वामी अपने दासों पर बलात्कार कर सकते थे, उनका अंगभंग कर नकते ये और उनका बध भी कर सकते थे। दंगल में पशुओं से युद्ध करने के लिए दास का स्वामी उसे वेच सकता था। यदि कोई दास स्वामी का बध कर टालता तो केवल घातक ही नहीं वरन् उसके घर के सब दास शूली पर चढ़ा दिये जाते थे। ग्रीम (युनान) के कुछ भागों में, विशेष करके एवन्स में, दासों की दशा इतनी भयावह न थी जिननी कि यहाँ के दासों की थी, परन्तु फिर भी वह पृण्णित थी। रोमन सेना का भेद कर जब वर्षर अक्रमणकारी रोमन नाम्राज्य में ग्रुम आये तो दासों की जनता की वे शत्रु नहीं प्रतीत हुए—उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि वे लोग उनके उद्धारक हैं।

बहुत-में उद्यमें। श्रीर सामृहिकस्प में किये जानेवाले प्रत्येक कार्य में दासें। से वाम लेने की परिपाटी चल पड़ी थीं। खान तथा धातु-रो।धन-सम्बन्धी क्रियायें, नै।का-संचालन, मार्ग तथा भवन-निर्माण—सब श्रिकतर दासों ने कराये जाते थे श्रीर ग्रहस्थी के प्राय: सभी काम दासों में ही लिये जाते थे। नगरें। श्रीर देहातों में कुछ स्वतन्त्र निर्भन व्यक्ति तथा मुक्त-लोग थे। वे या तो श्रवना निजी काम करते थे श्रयया बेतन लेकर प्रयो का काम कर देते थे, ये लोग कारीगर थे, श्रयवा मेट का काम या ऐसे ही श्रम्य काम नहा रवसे का बेतन लेकर करते थे। इन बेतनभोगी लोगों का एक नया वर्ग का गया था थे। वास-महारूनें से प्रतियोगिता करता था। वास श्रवपात में निश्न-मिन्न समर्थों का पर्म किया में इनका किया श्रवपात था। वास श्रवपात में निश्न-मिन्न समर्थों का परिता स्थानों में श्रवर्य दी क्यों-वेशी होती स्थी होती। वासन्य के भी बहुत-से



कुलीशियम, राम



कुलीशियम का भीतरी भाग

स्तान्तर थं। एक वह दास था जो रात्रि में ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता था और केाड़े मार कर खेत तथा खानों पर ले जाया जाता था, और दूसरा वह भी दास था जिसका स्वामी दम वात केा ऋधिक लाभदायक समभता था कि वह उसे अपना निज का खेत जातने या दम्तकारों करने और स्वतन्त्र पुरुपों की भौति अपनी भार्या रखने दे, जिससे वह उमें (स्वामी कें) संतं। पजनक निष्कृति (छूट) देता रहे।

शन्त्रधारी दान भी होते थे। ई० पू० २६४ में प्यूनिक युद्धों के काल का आरम्भ होने पर ऐतृस्कन जाति का एक खेल राम में फिर से प्रचलित हो गया था। इस खेल में दाना का अपनी प्राग्-रक्ता के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसका प्रचार शीव्र ही हो गया श्रीर प्रत्येक वड़ा रामन-धनिक ग्लैडिटियर नामक शन्त्रधारी दाना का एक वर्ग श्रामे पाम रखने लगा। कभी कभी ये श्रखाड़ों में भी युद्ध करते ये परन्तु स्वामी के साथ गुंडों के समान श्रंगरत्तक होकर चलना इनका प्रधान वार्य था । उस समय विद्वान् दास भी मिलते थे । पिछले समय के प्रजातन्त्र ने यनान, उत्तरी श्राक्षीका श्रीर एशिया माइनर के श्रत्यन्त उन्नतिशील नगरों पर विजय प्राप्त की भी और इसलिए वहाँ ने बहुत-से ऊँचे विदान् भी दासरूप में पकड़ लाये गये थे। उम कुल के रामन नवयुवक का शिक्तक बहुधा दास ही होता था। धनिक पुरुषों के पुरनकालय का अध्यक्त मूनानी दान ही बनाया जाता था। धनिकों के मुहर्रिर तथा विद्वान् लांग दाम ही होते थे। दाम-कवि को वह अपने पाम उसी प्रकार अपना आश्रित करके रखता भा जिस प्रकार वह किसी रोल करनेवाले कुत्ते का पालता था । ऋधिनक साहित्य की विद्रना और नमालीचनात्रो की परस्परार्वे दासता के इस बायुमएटल में विकसित हुई । ये परारत्तर्ये अमपूर्ण, सहसदीन श्रीर विवादशील थीं । कुछ ऐसे उद्योगशील लाग भी ये जा मेशायी वालग-दानी की माल लेकर पढ़ाने ये जिनसे बाद में वे उनके श्रन्छे दाम खड़े पर गरें। दामां या नकलनवीमी, स्वर्णकारी श्रीर श्रस्य कितनी ही कार्रागरियों मिखलाई जानी भी ।

परन्तु भनियों की अध्यक्ता में प्रजातन्त्र के विजय-काल के आरम्भ से लेकर में पामारों के बाद होनेवाली उभल सुभल के दिनों तक—चार मी वर्षों में—दानों की निर्धात में महा परिवर्गन हो माने थे। उठ पठ दूसरी शताब्दी में युद्ध के बन्दियों की रणार कर गरे थी। उनके साथ कुन्सित और मुख्य के व्यवहार किया जाने लगा था। यम जा के के कि बनियान माना जाता था। पाटक की कल्याना में तिर्दे भी ऐसा अध्यान्ता के कि समार के किया कर दिनों उनके उत्तर ने रिया जाता हो। परन्तु उन्ता के प्रथम नामकी के साम समाना के भागों में सुन्तृष्ट उन्नि होने लगी थी।

एक कारण तो यह था कि अय विन्दियों की पहले की-सी वहुतायत न रह गई थी, श्रीर दूसरे दासों का मूल्य वढ़ गया था, तथा दासों के स्वामियों की समफ में यह वात श्राने लगी थी कि ज्यों जन श्रमागों के आत्मसम्मान की वृद्धि हार्ता है त्यों त्यों उन्हें (स्वामियों का) उनसे अधिक लाम श्रीर श्राराम मिलता है। किन्तु कुछ कारण यह भी था कि समाज की नैतिक उन्नति हो रही थी, श्रीर लांगों की न्याय-वृद्धि का प्रभाव समाज के कामों में दिखलाई पड़ने लगा था। यूनान के उच्च मानसिक विचार प्राचीन रोमन नृशंसता का नियमन कर रहे थे। निर्देयता के ऊपर प्रतिवन्ध लगा दिये गये थे। श्रय पशुश्रों के साथ युद्ध करने के लिए स्वामी अपने दासों के। नहीं वेच सकता था। पिक्यूलियन नामक संपत्ति में दासों के। स्वत्य दे दिया गया था। उनके। प्रोत्माहन देने के लिए वेतन दिया जाने लगा था श्रीर एक विशेष प्रकार का दासों का विवाह भी कान्नसंगत मान लिया गया था। खेती के बहुत-से कामों में एक साथ बहुत-से श्रादमियों की या तां श्रावश्यकता नहीं होती या होती भी है तो कुछ ऋतुओं में ही। उन प्रदेशों में जहां खेती की ऐसी स्थिति थी दासों का भू-दास (Sert) वना दिया गया। वे स्वामी के। श्रपनी उपज का कुछ श्रंश दे देते थे श्रीर ऋतु विशेषों में उसके वहीं वेगार भी भुगतते थे।

जब हम इस बात का अनुभव करते हैं कि ईसवी सन् की प्रथम दो शताब्दियों का यह लैटिन तथा ग्रीक भाषा-भाषी विशाल रोमन साम्राज्य वास्तव में कितना बढ़ा दास-राज्य था और उसमें उन लोगों की संख्या कितनी कम थी जिन्हे जीवन में स्वाधीनता प्राप्त थी या जिन्हें श्रपने जीवन पर गर्व था, तो हम उसके विनाश श्रीर पतन के कारगीं का ठीक ठीक पता पा जाते हैं। जिसे हम गाईस्थ्य जीवन कहते हैं- उसकी उस समय वहत कमी थी । ऐसे परिवार कम ये जिनमें लोगों का जीवन संयत था प्रथवा जिनमें • श्रन्छी तरह विचार करने श्रीर श्रध्ययन करने की परिपार्टी थी। नकुल श्रीर कालिज कम थे, और जो थे भी वे एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे। स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति श्रीर स्वतन्त्र विचार-शक्ति का कहीं पता भी न था। रोमन साम्राज्य की बड़ी मड़कीं, भव्य भवनों के भग्नावशेषों श्रीर क़ानून श्रीर शक्ति की परम्पराश्री से बाद की पीडियों के लोग श्राप्तचर्य-चिकत होते रहे हैं। किन्तु ये चिकत करनेवाली वस्तुएँ इस वात पर पर्दा नहीं डाल सकतीं कि उस साम्राज्य की सारी बाहरी तड़क-भड़क मनुष्यों की रोकी हुई इच्छा-शक्ति, दवाई हुई मानसिक शक्ति श्रीर विकृति तथा विगरी हुई कामनाश्री के शवों से बनाई गई थीं । श्रीर उन श्रत्यसंख्यक लोगों की श्रात्माएँ मी-जो उन जकरें हुए और वेगार के साम्राज्य पर प्रभुत्य कर रहे थे--- प्रशांत श्रीर दुःखी थीं । उस वाना-वरण में साहित्य श्रीर कला, विश्वान श्रीर दर्शन—सभी मुर्मा गये थे । क्योंकि ये वस्तुएँ तो

न्वतन्त्र खीर मुर्ची मिल्तिकों की उपज हैं। उस समय बहुत-सी वार्ती का अनुकरण और धनुनरण किया गया। कलाप्रिय कलावाज़ों की भरमार थी। दासता की भावना से जकड़े हुए विद्रानों में बहुत-कुछ हृदियों पर चलनेवाली दिखाऊ विद्वत्ता थी। किन्तु चार शताब्दियों में भी सारे रोमन साम्राज्य ने ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न न की जिसकी तुलना उन साहमपूर्ण खीर उन्नत विचारों से की जा सके जिन्हें ऐयेन्स के अपेक्षाकृत छे।टे नगर ने खानी महत्ता की एक शताब्दों में उत्पन्न किया था। रोम के अधिकार में आकर ऐयेन्स का हाम हुआ। निकन्दरिया के विशान का हास हुआ। ऐसा मालूम होता था कि उन दिनों मानों मनुष्य की आतमा का भी हास हो रहा था।

## रोमन साम्राज्य में धार्मिक विकास

सन् ईसवी की प्रथम दो शताब्दियों में लैटिन (रोमन) ग्रींग ग्रींक माम्राज्यों में मनुष्य की श्वात्मा दुःखित श्रीर विफल-मनोरथ थी। उस समय निर्दयता ग्रींर पशुवल का ही निरंकुश राज्य हो रहा था। श्रहंकार श्रीर वाहरी दिखाव तो वहुत था, पर श्रात्म सम्मान की कमी थी। त्रनुद्धिरन शान्ति श्रीर मतन मुख नहीं के वगवर थ। श्रभागे लांग घृणा की दृष्टि से देखे जाते श्रीर दुखी थे। भाग्यवान् श्रपने को श्ररित्तत समभते ये श्रींग लालसात्रों की पूर्ति के लिए बुरी तरह लालायित थे। श्रिषकाश नगरों की जनना का जीवन श्रखाड़ों या दंगल-स्थानों की रक्त-रंजित उत्तेजना में व्यस्त रहता था जिनमें मनुष्य ग्रीर पशुत्रों का इन्द्द-शुद्ध होता, उन्हें यंत्रणा दी जाती ग्रोर जहीं उनका वध किया जाता था। रोमकालीन भग्नावरोपों में दंगल या त्रखाड़ों के खंडहर मबसे महत्त्वपूर्ण श्रीर विशेष वस्तु हैं। जीवन का राग इसी (निर्दयता के) स्वर में वजा करता था। मानव-हृदय वी इम श्राह्यशता ने घोर धार्मिक श्रशाति का रूप धारण कर लिया।

जब से आर्यजाति के भुएडों ने प्राचीन सम्य देशों के जगर आक्रमण करके उनमें धुसना आरम्भ किया, तभी से यह अवश्यम्भावी हो गया था कि मंदिरों और पुरोहितों के प्राचीन देवता अपने को समयानुनार बदल लें अथवा ग्रायव हो जाय । सैकड़ों पीड़ियों से कार्योंय सम्यताओं के खेतिहर लोगों ने अपना जीवनरम और अपने विचार ऐसे जीवन के अनुस्य बना लिये थे जिनका केन्द्र मंदिर था। उनके चित्त पर पूजा-विधान और उनके व्यतिक्रमो, बिल्डानों और रहस्यों वा आधिपत्य था। इस लोग आर्यसम्यता से ओत्रप्रोत संनार में रह रहे हैं. इसने हमारे आधुनिक मिन्तप्यों को उनके देवता भयकर और तकहीन अथवा बुद्धि-विरुद्ध मालूम पड़ने हैं। किंतु इन प्राचीन लोगों को ये देवता उसी प्रकार सत्य और स्यष्ट मालूम देने ये जैने किसी बहुन न्यष्ट स्वप्न में देखी हुई बार्ते हमें स्पष्ट-सी प्रतित होती हैं। नुमेरिया या आर्गिक मिस्स में जब एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता था तो विजित राज्य के देवी और देवनाओं में या गो परिवर्तन हो जाता था, या उनके नाम बदल जाते थे। किंतु इस पत्विन्तन ने पृजन के विधान या भाव में कोई भेद न होने पाता था। पूजा के नाधारए लक्तगों में कोई फर-बदल न

होता था। न्यप्त के व्यक्ति बदल जाते ये किंतु नयप्त जारी रहता था श्रीर उसी प्रकार या बना रहता था। श्रारंभिक मैमिटिक (ममी) विजेताश्रों की भावना विजित सुमेरियन लोगों की भावना ने इतनी मिलती-जुलती थी कि उन्होंने इराक (मेसोपोटामिया) को जीत लेने पर भी उनके धर्म को प्रायः व्यो का त्यों ग्रहण कर लिया। मिस पर श्रन्य जातियों या कभी भी इतना श्राधित्य नहीं हुआ कि वहाँ के धर्म में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन होता। टीलेगीवंश के नम्राटों श्रीर मीज़रों के राज्यकाल में भी वहाँ के मंदिर, वेदियाँ श्रीर प्रोहितवर्ग वास्तय में नदा की भीत मिसदेशीय ही बने रहे।

जय नक विजय ऐसे लोगों के बीच होती रही जिनकी नामाजिक और धार्मिक खादने एव ही प्रकार की धी नय तक यह संभव था कि समीकरण या वर्गीकरण करके हिमी एक मिट्टर खीर प्रदेश के देवता का विरोध वचा दिया जाय। यदि हो देवताओं की एक ही विशेषता हुई तो दोनों को एक ही बतला दिया जाता था। पुरोहित खीर जन-साधारण यह कह देते थे कि बास्तव में यह वहीं देवता है—उनने केवल दूसरा नाम धारण कर लिया है। देवताओं के इस सेमिश्रण को धियों केिया (Theorracia) खर्णात देव-संमिश्रण कहते हैं, खीर ई० पू० के सहस वर्ष के मान विजयों के युग की देव-संमिश्रण युग कह सकते हैं। विस्तृत भू-भागों के स्थानीय देवता एवं द्यापव देवता में विलीन हो। यथे। खतएवं जब वैविलन में यहूदी वैग्रस्तरों ने सार्ग एखी पर एवं ही सत्य काम देवर की घोषणा की तब मनुष्यों के मित्तप्क उम गरीन विज्ञान वी प्रहण करने के लिए नैयार थे।

फरायो उसका पार्थिव यवतार माना जाता था। योसिरिस के बार वार मरते योर फिर जीवित होते हुए प्रदर्शित करते थे। वह केवल वीज यौर फ़सल ही न था किंतु विचार की स्वाभाविक रूप से तिनिक खींचातानी करने से वह मनुष्य के यमस्त्व का माधन भी समभा जाने लगा था। उसके चिह्नीं में एक विशेष प्रकार का चौड़े पंखाँवाला गुवरेला



मित्रस—एक साँड़ का विलदान वरते हुए (रोमन मूर्ति) यह मूर्ति ब्रिटिश म्यृज़ियम में हैं।

या जो श्रपने श्रंटों का गाड़ वर मिटी के नीचे से पिर निरत्त श्राता है। उसरा दृस्म चिह्न दीतिमान् सूर्य था जो श्रस्त होक्य फिर उदय होता है। श्रागे चलरर उसे 'श्रापम'— पवित्र सौड़—का भी दूसरा स्वरूप समभा जाने लगा। उसके नाय ही 'श्रीमम' नाम की फा॰ ३१ हेवी थी। 'तंगर' अर्थात् गऊ-देवी, वाल-चन्द्र श्रीर समुद्र का नक्त्र इसिस के श्रत्य त्यन्य थे। श्रोमिरिम की मृत्यु तोती है श्रीर उसके एक पुत्र—होरस—उत्पन्न होता है। होरम बाज़-देवता श्रीर उपा-देवता भी है श्रीर वह वड़ा होकर फिर श्रोसिरिस हो जाता है। दिस्स की मृति बालक होरम का गोद में लिये हुए श्रीर बाल-चन्द्र पर खड़े हुए प्रदर्शित की जाती है। ये सम्बन्ध युक्ति-युक्त नहीं हैं, किन्तु मनुष्य के मिस्तिष्क ने जिस समय दन सम्बन्धों को नीच निकाला था उस समय क्रमबद्र विचार शैली का विकास नहीं दुशा था। उन सम्बन्धों में उतना ही सामंजन्य है जितना स्वप्न की बातों में होता है। इन देव नुस के नीचे भयंकर अर्थात् श्रशुभ देवता हैं। यथा—कुत्ते के सिरवाला 'श्रनुविस', 'तालगावि' प्रादि जो मनुष्यों श्रीर देवताश्री के शत्रु हैं श्रीर उन्हें प्रलोभन में

रमय पास्त प्रत्येत धर्म मनुष्य की खात्मा के खाकार के खनुकल हो जाता है, खीर तमें तितर भी नंदेर नहीं कि मिस देशवानियों ने हम चिह्नों ने—जी तकेहीन (खसंगत) है जीर दिन्हें विज्ञताकार भी कहा जा सकता है—ऐसे मार्ग निकाल लिये ये कि जिनके दान उन्हें सभी उपासना खीर साल्यना प्राप्त होती थी। मिसवानियों के हवय में खमरस्य प्राप्त परमें की उन्हों वर्णी वलवती थीं, खीर मिस का धार्मिक जीवन उस इच्छा पर ही होने हमा। भिस्स के धर्म के समान खमरस्य पर जीर देनेवाला खीर कोई धर्म इससे दारों नहीं हमा था। ज्यों ज्यों मिस देश विदेशी विजेताखी के द्वारा पददिलत होना गया जीर जी की किस के देवनाखी का राजनितर महत्त्व वस होना गया स्यों त्यों मिस देश-पालियों में इस लीपन की किसीयों के प्राप्त की खीरलापा भी पर्णी में

गीर पिराप के बाद नियन्द्रतिया का नवीन नगर मिस के ही शार्मिक विविध का कि विध की प्राप्त की प्राप्त

हो—वड़े उत्साह से ग्रहण की गई। सिरापिस को 'त्रात्मा का उदारक' वतलाया गया। तत्कालीन भजनों में कहा गया है कि 'मृत्यु के उपरान्त भी हम उसकी रक्ता में रहेंगे।' इसिस के त्र्यनेक उपासक थे। उसके मन्दिरों में उसकी मूर्ति स्वर्ग की रानी के रूप में वालक होरस को लिये हुए खड़ी रहती थी। उसके सामने मोमवित्तर्यां जलाई जाती थीं, भेट चढ़ाई जाती थीं त्रीर सिर घुटाये हुए तथा ब्रह्मचर्यव्रत से रहने की प्रतिज्ञा किये हुए पुजारी उसकी पूजा-श्रची में लगे रहते थे।

रोमन साम्राज्य के उत्थान के कारण इस बढ़ते हुए धर्म का प्रचार पश्चिमीय यूरप में भी होने लगा। रोमन भंडों के साथ-साथ स्काटलैंड और हालैंड में सिरापिस-इसिस के मंदिर, पुजारियों के भजनों के स्वर श्रीर श्रमर जीवन की श्राशा भी पहुँची। किन्तु इस सिरापिस-इसिस-धर्म के वहुत-से प्रतिस्पर्धी थे। इनमें मैत्रेय-धर्म प्रधान था। इस धर्म का जन्म पारस देश में हुआ था श्रीर इसमें मुख्य ज़ीर एक पवित्र श्रीर परोपकारी साँड की विल पर दिया जाता है जो 'मित्रस' देवता ने दी थी श्रौर जिसका रहस्य श्रव लोग भल गये हैं। इस धर्म में सिरापिस-इसिस मत के जटिल श्रौर सत्य प्रतीत होनेवाले विश्वासों की श्रपेक्षा श्रपिक श्राद्य श्रीर मौलिक वार्ते दिखलाई पटती हैं। इसमें हम मानव-सभ्यता के सौर-पापाणी रक्त-बलिदानों के युग में पहुँच जाते हैं। मैत्रेय स्मारकों के सींट के पार्श्व के घाव से सदैव प्रचुर रक्त की धारा प्रवाहित होती रहती हैं, श्रौर इस रक्त से नवीन जीवन का संचार होता है। मित्रस धर्म का उपासक विल के सौड़



इसिस श्रीर होरस उन्नीसर्वे वंश के समय की मिस देश की वनी हुई एक छोटी मूर्ति । यह ब्रिटिश म्यृज़ियम में हैं।

के रक्त से सचमुच स्नान करता था । दीचा के नमय वह लट्टों के उन मचान के गींचे खड़ा हो जाता था जिस पर विल दी जाती थी जिससे विल के सौंट का रक्ट उसके यरीर पर धारा के रूप में गिरे।

ये दोनों ही धर्म व्यक्तिगत धर्म हैं। छोर श्रन्य श्रतंख्य मत भी जो श्रारंभिक रोमन सम्राटों के दासों श्रीर नागरिकों में श्रपना प्रचार चाहते ये इन्हीं की भीति व्यक्तिरत धर्म थे। इन धर्मों का उद्देश्य व्यक्तिगत मुक्ति श्रीर व्यक्तिगत श्रमरत्य है। पुराने धर्म इनके नमान व्यक्तिगत न थे, वे सामाजिक धर्म थे। पुरानी धार्मिक चाल यह थी कि देवता या देवी मुख्य कर सारे नगर या राज्य के हित के होते थे, और केवल गौ खरूप से ही वे व्यक्ति विरोप के इप्टरेव माने जाते थे। विलदान सार्वजनिक कार्य था। वह व्यक्तिगत कार्य न था। उनका नंवध हमारे उस संसार की व्यावहारिक और सामूहिक आवश्यकताओं से



नसाट् तमो त्यम के घड़ की मूर्ति (१=०—१६२ टे०) इसमें सहाट् ति मित्रत देवना के सब में दिलनाया गया है। (एगनग सन १९० टे० में

था जिसमें हम रहते हैं। किंतु पहले तो यूनानियों ने श्रोर फिर रोमन लोगों ने धर्म को राजनीति से श्रालग कर दिया। मिस्र देश की रूड़ियों का श्रानुसरण करके धर्म परलोक की वस्तु हो गया।

इन नये व्यक्तिगत श्रमरत्वपूर्ण धर्मी ने पुराने राज्यधर्मा के सारे हृदय श्रीर मनोवेगों को निकाल कर श्रपना तो लिया किंतु वास्तविक रूप से वे उनका स्थान शहण नहीं कर सके। श्रारंभिक रोमन मझाटों के श्रधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना प्रकार के देवताश्रों के बहुत-से मंदिर रहे होंगे। एक मंदिर तो कैपिटल के जुपिटर—रोम के मुख्य देवता—का होगा, श्रोर शायद एक मंदिर तत्कालीन सीज़र (फेंगर) का भी होगा। सीज़रों ने फराश्रो से सीख लिया था कि वे देवता बन सकते हैं। इन मंदिरों में भावहीन श्रोर भव्य राजनीतिक पूजन जारी था। इनमें नागरिक लोग जाकर श्रपनी राजभिक्त दिखलाने के लिए भेंट चडाते श्रोर एक जुटकी थ्रय जला देने थे।

सहन नहीं कर सकता। और वे लोग उन उत्सवों और विलदानों में भाग लेने से इनकार करते होंगे जा सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग मूर्तिपूजा के भय ने रोमन भंडों को भी सलाम नहीं करते थे।

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्यासी-स्त्री श्रीर पुरुप दोनों ही होते थे जा संसार के अधिकांश सख-भागों का त्याग कर देते थे। ये लाग विवाह श्रीर धन से मुँह मोड लेते थे। इन्हें श्राध्यात्मिक शक्ति की श्राकांचा थी। ये लोग संसार के दु:खों से बचने के लिए त्याग, कप्ट और एकान्तवास की शरण लेते थे। गीतम बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों का नापमन्द करते थे। किन्तु उनके बहुत-से शिष्यों ने कठिन संन्यास का बत धारण किया था। वाज वाज ग्रीकमतों में भी--जिनके विषय में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है-इसी प्रकार का श्रात्मसंयम किया जाता था। यहाँ तक कि उन मतों के अनुयायी अपना अंग-मंग भी कर लेते थे। ई० पू० प्रथम शताब्दी में यहदिया और सिकन्दरिया के यहदी समाज में भी संन्यास और विरक्ति की प्रथा चल पड़ी थी । समुदाय के समुदाय संसार के सुखों को त्यागकर तपस्या और रहस्यमय ध्यान में त्राना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीन का सम्प्रदाय इसी प्रकार का था। ईसा की प्रथम और दितीय शताब्दियों में प्राय: सारे संसार में लोग इस प्रकार जीवन से छटकारा पाने में संलग्न थे, श्रीर तत्कालीन जीवन के दु:खों से 'मुक्ति' पाने की खोज में लगे हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नए हो गया था। लेगों का पुरेहितों, मंदिरों, नियम-विधानों श्रीर रीति-रिवालों में जो पुराना विश्वास था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, करता, भय, चिंता, बरवादी, दिखावा और भाग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही श्रात्म-ग्लानि श्रीर मानसिक श्रमंतोप भी फैला हुआ था, और मनुष्य शान्ति की स्रोज में इतने वेचेंन ये कि उसके लिए वे सब कुछ त्याग करने और प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहन करने का तैयार थे। शान्ति की यही यंत्रगाएर्ग खोज अपने कमों पर परचात्ताप करनेवालों का सिरापियम में, और नये अनुयायियों का मित्रम देयता की श्रंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी।



सहन नहीं कर सकता । श्रीर वे लोग उन उत्सवों श्रीर विलदानों में मान तेने ते इनकार करते होंगे जे। सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग मूर्विह्डा के मय से रोमन फेंडों को भी सलाम नहीं करते थे।

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्यानी —की कीर पुरन दोनों ही—होते थे जा संसार के अधिकांश सुख-भागों का त्याग कर देवे थे। ये तेल विवाह बैर धन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें आध्यातिमक शक्ति की क्राकांका भी। ये लोग वंबार के दुःखों से वचने के लिए त्याग, कष्ट और एकान्तवाव की शरूप तेने थे। गौठन अब संन्यातियों के जीवन की कठिनाइयों का नापनन्द करते थे। किन्तु उनके बहुत-ते शिष्यों ने कठिन संन्यास का वृत धारण किया था। वाज़ वाज़ बीकमतों ने भी—जिनके दिष्य में हमें ब्रय व्यधिक जानकारी नहीं है—इसी प्रकार का ब्रात्मसंयन किया जाता या। दहीं तक कि उन मतों के अनुयायी अपना अंग-भंग भी कर लेते थे। ई० पूर्व प्रथम राजान्यों में बहूदिया श्रीर सिकन्दरिया के यहूदी समाज में भी संन्यास श्रीर विरोध की प्रधा चल पड़ी थी। समुदाय के समुदाय संनार के मुखों को त्यागकर तगस्या और रहस्यनप ध्यान में अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का भा। इस की प्रथम श्रीर द्वितीय शतान्दियों में प्रायः सारे संसार में लोग इस प्रकार जोवन है हुटकारा पाने में संलग्न थे, छोर तत्कालीन जीवन के दु:खों से 'मुक्ति' पाने की कोज में तरे हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नट हो रज था। लीगों का पुरे।हितों, मंदिरों, नियम-विधानों और रीति-रिवालों में जो पुराना विश्वत था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, क्रूरता, भय, चिंता, यरवादी, दिल्ह श्रीर भाग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही श्रात्म-ग्लानि श्रीर मानसिक असंतान में हैन हुआ था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेचन ये कि उसके लिए वे सद हुए त्याग करने त्रीर प्रसन्नतापूर्वक कष्ट सहन करने का तैयार थे। शान्ति की यही पंत्रपाइए शोज अपने कमों पर पश्चात्ताप करनेवालों के सिरापियम में, और नये अनुयायियों के निवन देवता की अंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी।

इनके समान व्यक्तिगत न थे, वे सामाजिक धर्म थे। पुरानी धार्मिक चाल यह थी कि देवता या देवी मुख्य कर सारे नगर या राज्य के हित के होते थे, अं.र केवल गीग्यूक्य में ही वे व्यक्ति-विशेष के इष्टदेव माने जाते थे। बिलदान सार्वजनिक कार्य था। वह व्यक्तिगत कार्य न था। उनका संवध हमारे उस संसार की व्यावहारिक और माम्हिक आवश्यकताओं ने



सम्राट् कमोडियस के घड़ की मूर्ति (१८०—१६२ ई०) इसमें सम्राट् का मित्रस देवता के रूप में दिखलाया गया है। (लगभग सन् १९० ई० में रोम में बनी) यह ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। था जिसमें हम रहते हैं। किंतु पहले तो यूनानियों ने श्रोर फिर रोमन लोगों ने धर्म को राजनीति ने श्रलग कर दिया। मिस देश की रुड़ियों का श्रनुसरण करके धर्म परलोक की वस्तु हो गया।

इन नये व्यक्तिगत ध्रमरत्वपूर्ण धर्मां ने पुराने राज्यधर्मां के सारे हृद्य ध्रीर मनावेगां को निकाल कर ध्रपना तां लिया किंतु वास्तिवक कर से वे उनका स्थान प्रहर्ण नहीं कर सके। ध्रारंभिक रीमन सम्राटों के ध्रधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना प्रकार के देवताध्रों के बहुत-से मंदिर रहे होंगे। एक मंदिर तो कैपिटल के खुपिटर—रोम के मुख्य देवता—का होगा, श्रीर शायद एक मंदिर तत्कालीन सीज़र (क़ैसर) का भी होगा। सीज़रों ने फराध्रो से सीख लिया था कि वे देवता बन सकते हैं। इन मंदिरों में भावहीन और भव्य राजनैतिक पूजन जारी था। इनमें नागरिक लोग जाकर ध्रपनी राजभिक्त दिखलाने के लिए मेंट चढ़ाते और एक चुटकी धूप जला देते थे। किंतु ध्रपने हृदय का बोभ उतारने, सान्त्वना पाने और सलाह लेने के लिए वे स्वर्ग की देवी प्रिय इसिस के

मिदर में जाते थे। स्थानीय विचित्र देवता भी रहे होंगे। उदाहरण के लिए सैविल ने बहुत दिनों तक कार्थेज की वीनस का पूजन जारी रक्खा था। किसी गुफा या तहख़ाने में अवश्य ही कहीं न कहीं मित्रस देवता की वेदी होगी जहाँ सैनिक और दास लोग जाते होंगे। और नगर में कदाचित एक सिनैगाग भी होगा जिसमें यहूदी लोग अपना इञ्जील पढ़ने और समस्त पृथ्वी के स्वामी एक अदृश्य परमेश्वर में अपना विश्वास स्थिर रखने के लिए एकत्रित होते होंगे। कभी कभी राज्यधर्म के राजनैतिक पहलू के कारण यहूदियों से भगड़ा हो जाता होगा, क्योंकि यहूदी लोगों का कथन था कि उनका ईश्वर मूर्तिपूजा के

सहन नहीं कर सकता । और वे लोग उन उत्सवों और विलदानों में भाग लेने से इनकार करते होंगे जा सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। चे लोग मृतिपूजा के भय ते रोमन भंडों को भी सलाम नहीं करते थे।

पूर्व (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्यासी—स्त्री श्रीर पुरुप दोनों ही-होते थे जा संसार के अधिकांश सुख-भागों का त्याग कर देते थे। ये लाग विवाह श्रीर धन से मुँह मोड़ लेते थे। इन्हें श्राध्यात्मिक शक्ति की श्राकांना थी। ये लोग संसार के दु:खों से वचने के लिए त्याग, कर श्रीर एकान्तवास की शरण लेते थे। गीतम बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों की नापमन्द करते थे। किन्तु उनके वहत-से शिष्यों ने कठिन संन्यास का ब्रत धारण किया था। वाज़ वाज़ ग्रीकमतों में भी--जिनके विषय में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है-इसी प्रकार का व्यात्मसंयम किया जाता था। यहाँ तक कि उन मतों के अनुयायी अपना खंग-मंग भी कर लेते थे। ई० पू० प्रथम शताब्दी में यहदिया और सिकन्दरिया के यहूदी समाज में भी संन्याम और विरक्ति की प्रथा चल पड़ी थी । समुदाय के समुदाय संमार के मुखों का त्यागकर तास्या और रहत्यमय ध्यान में त्रारंना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का था। ईसा की प्रथम और द्वितीय शतान्दियों में प्रायः सारे संनार में लोग इस प्रकार जीवन से ह्यदकारा पाने में संलग्न थे, चोर तत्कालीन जीवन के दु:खों से 'मुक्ति' पाने की खोज में लगे हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नष्ट हो गया था। लागों का पुराहितों, मंदिरों, नियम-विधानों खीर रीति-रिवाजों में जो पुराना विश्वास था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचितत दासता, क्र्रता, भय, चिंता, वरवादी, दिखावा श्रीर भाग-विलास के दौर-दौरे के साथ ही श्रात्म-ग्लानि श्रीर मार्नातक श्रवंतीय भी फेला हुआ था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने वेर्चन थे कि उसके लिए वे सब कुछ त्याग करने और प्रसन्नतापूर्वक कप्ट सहन करने का तैयार थे। शान्ति की यही यंत्रगापूर्ण खोज खाने कमों पर परचात्ताप करनेवालों का तिरापियम में, खोर नमे खनुवायियों का नित्रत देवता की श्रंधकारपूर्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी।